# MAHĀBHĀRA

(Southern Recension)

#### Critically Edited by

P. P. S. SASTRI, B. A. (OXON), M.A.

Professor of Sanskrit, Presidency College, Madras, Editor, Descriptive Catalogue of Sanskrit Manuscripts in the Tanjore Palace Library.

### Vol. VI-YIRĀTA PARYAN

PUBLISHED BY
V. RAMASWAMY SASTRULU & SONS
292, ESPLANADE, MADRAS.

All Rights Reserved.

Printed at
The 'VAVILLA' PRESS,
Madras.—1932.

### ॥ श्रीरस्तु ॥

# ॥ श्रीमन्महाभारतम् ॥

तत्र

# विराटपर्व

मद्रपुरराजकीयकछाशालासंस्कृताध्यापकैः बि. ए. (आक्सन्) एम्. ए. (मद्रास्) इत्यदि विरुदाङ्कितैः पि. पि. सुब्रह्मण्यशास्त्रिभिः दाक्षिणात्यशाखानुसारेण सविमश्चें संशोधितम्

अकार्यं त्वत्कृतं राजन् मा त्वा ब्रह्मद्विषं घोरं



क्षित्रमेष त्रसाद्यताम् समृलग्जुव्निद्हेत् ॥ विगट-६२-४७॥

चेन्नपुर्या वाविळ रामस्वामिशास्त्रुल अण्ड् सन्स् , इत्येतैः सम्मुद्य प्रकाशितम्

चेन्नपुर्यां वाविळु सुद्रणारुये सुद्रितम् १९३२

#### INTRODUCTION.

I

- script belongs to Mr. Krishnaswami Sastrigal Sub-Registrar, Tanjore District. Its description is as follows:—Substance-palm-leaf; Size—17\frac{3}{4} \times 2\frac{3}{6} inches; Lines—13 to a page; Script—Grantha; Virata Parvan complete; Date of transcription—Thursday the 14th November, 1799 A. D.
- script belongs to Pandit Narayana Aiyangar of Anantakrishnapuram village in the Tinnevelly District. Its description is as follows:—Subtance-palm leaf; Size—16 × 1½ inches; Lines—9 to a page; Script—Grantha; Virāṭa Parvan complete; Date of transcription—Thursday the 13th August, 1896. A. D.
- script was procured for us by Mr. K. K. Lakshminarayana Iyer of Kadayam village in

the Tinnevelly District from Mr. Natesa Iyer. Its description is as follows:—Substance—palm-leaf; Size— $14\frac{1}{3} \times 1\frac{5}{9}$  inches; Leaves—132; Lines—9 to a page; Script-Grantha; Virāṭa Parvan complete; Date of transcription—January, 1825. A. D.

- s—is used for additional readings, etc. The Manuscript belongs to Mr. T. S. Kuppuswami Iyer of Taruvai village in the Tinnevelly District. Its description is as follows:—Substance-palm-leaf; Size—15×1½ inches; Lines 5 to 9 to a page; Script-Grantha; Virāṭa Parvan complete; Date of transcription—Saturday, the 6th January, 1849 A. D.
- script belongs to Mr. R.S. Rajagopala Ayyar, Advocate, Trichinopoly, whose native village is Nalloor in the Tanjore District. This Manuscript was used in the preparation of the Grantha Edition of the text printed from Sarabhojirajapuram from 1895 A. D. onwards. Its description is as follows:—Substance-palm-leaf; Size—15\frac{1}{4} \times 2\frac{1}{4} \times inches; Lines—18 to 20 to a page; Script-Grantha.
- m—is used for additional readings, etc. The Manuscript belongs to Brahma Sri Kesavaru of Manalikkara Mutt in the Travancore State. The Manuscript was procured for us by Pandit Sambasiva Sastri, Curator of Oriental Manuscripts, Trivandrum. Its description is as follows:—Substance palm-leaf; Size—11½ × 2 inches; Lines—12 to a page; Script Malayalam; Virata Parvan complete; Date of transcription—Sunday, 15th March, 1713.

mi-is used for additional readings which are given in the Appendix. The Manuscript belongs to His Gracious Highness the Maharaja of Travancore. The Manuscript was made available to us through the good offices of that enlightened scholar and statesman, the Hon'ble Sir. C. P. Ramaswami Iver, K.C.I.E. Its description is as follows: -Substance-palm-leaf: Size— $21\frac{1}{4} \times 1\frac{3}{4}$  inches; Leaves—82; Lines— 9 to a page; Script-Malayalam: Virāta Parvan complete. This Manuscript was received only after the Virata Parvan Text had been printed off. However, an appendix containing the more important additions of at least half-stanzas are added at the end for the information of scholars.

#### 11

From the Anukramanikadhyaya of the Adi Parvan, it will be observed that, according to the Southern Recension, the Virata Parvan should consist of 67 chapters and 3,500 stanzas, whereas, according to the Northern Recension, the number of chapters remains the same, though the number of stanzas need be only 2050 (See the Tables appended to the Introductions to Vols. I & II) No single manuscript that has been used for the printing of the Southern Recension divides the Virata Parvan into exactly sixty-seven chapters. Even the Grantha Edition of the text, published about 1895, from Sarabhojirājapuram, Tanjore, divides the text into as many as seventy-six chapters. All the manuscripts of the Southern Recension agree in dividing the text into either seventy-six or in some cases seventyseven chapters. We have shown in appropriate

places in the body of the Text the deviations of the several manuscripts wherever they occur.

In the tentative edition of the Virata Parvan, already issued by the Bhandarkar Oriental Research Institute, Poona, Dr. Utgikar, the learned editor, has printed the text, dividing it into sixty-seven chapters. A careful examination of the scheme of chapters, both in the Northern and the Southern Recensions, reveals the process that has been responsible for the unnecessary multiplication of chapters. If the chapters are rearranged on the principle of grouping one or more chapters together, if either the Northern or the Southern Texts favour it, we easily arrive at the figure, sixty-seven, which is what has been fixed by the Anukramanikadhyaya, according to both Recensions. We have, therefore, printed the Text in sixty-seven chapters, observing the above principle. However, to illustrate the divergences at a glance, a Concordance exhibiting the scheme of chapters in the Northern Recension, according to the Poona Edition with Bhavadipa, the Mixed Recension, according to the Kumbakonam edition, and the Southern Recension, according to the Text printed herein, is appended.

As for the total number of stanzas in the Virāta Parvan, we are happy to note that, according to our printed edition, the Virāta Parvan contains all the 3,500 stanzas claimed for it. The actual number of stanzas in all the 67 chapters, according to the Principal Text edited comes to 3283 stanzas. The additional stanzas, given as अधिकपाट: in the several footnotes, yield after re-examination as specified in the last page of the Text 217 stanzas making thus a total of 3,500 stanzas for the whole Virāta Parvan.

#### CONCORDANCE.

| Poona Edition<br>with Bhavadipa<br>Chapter.                                                     | Kumbakonam<br>Edition<br>Chapter.                                                          | Southern<br>Recension<br>Chapter.                 | Manuscripts of<br>the Southern<br>Recension<br>Chapter. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Chapter.  Omitted  1 2 3 4 5 7 8 11 12 10 9 13 14 15 16 omitted 17 18 19 20 21 22 , 23 24 25 26 | Chapter.  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 |                                                   |                                                         |
| 27<br>28 }                                                                                      | 31 }                                                                                       | $\left\{\begin{array}{cc}25\,\end{array}\right\}$ | 30 }                                                    |

<sup>\*</sup> A and A kosas omit stanzas 142½ to 179½, forming a separate chapter in all other manuscripts. Hence the total number of chapters will be only 76 for A & A.

| Poona Edition<br>with Bhavadipa<br>Chapter             | Kumbakonam<br>Edition<br>Chapter, | Southern<br>Recension<br>Chapter. | Manuscripts of<br>the Southern<br>Recension<br>Chapter. |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 20.7                                                   | 32 }                              | 26 \                              | 31 }                                                    |
| 29<br>30}                                              | ., }                              |                                   | 1 6                                                     |
| 31                                                     | 33                                | 27                                | 32                                                      |
| 32                                                     | 34                                | 28                                | 33                                                      |
| 33                                                     | 35                                | 29                                | 34                                                      |
| 34                                                     | 36                                | 30                                | 35                                                      |
| 35                                                     | 37                                | . 31                              | 36                                                      |
| $\left\{ egin{array}{c} 36 \\ 37 \end{array} \right\}$ | 38 }                              | 32 <sub>}</sub>                   | 37 \                                                    |
| 37 5                                                   | » Š                               | ۶, ۶                              | j ,, ſ                                                  |
| 38                                                     | 39                                | 33                                | 38                                                      |
| 39)                                                    | 40)                               | 34)                               | 39 )                                                    |
| 40 {                                                   | ,, }                              | ,, ,                              | " }                                                     |
| 41)                                                    | 41                                | 35                                | 22.                                                     |
| 43                                                     | 42                                | 36 .                              | 40<br>41                                                |
| 44                                                     | 43                                | 3 <b>7</b>                        | 42                                                      |
| 45                                                     | 44                                | 38                                | 43                                                      |
| 46 }                                                   | 45)                               | 39)                               | 44                                                      |
| ,, }                                                   | 45 $46$                           | ,, }                              | 45                                                      |
| 47                                                     | 47                                | 40                                | 46                                                      |
| 48                                                     | 48                                | 4.1                               | 47                                                      |
| 49                                                     | 49                                | 42                                | 48                                                      |
| 50                                                     | 50                                | 43                                | 40                                                      |
| 51                                                     | 51                                | 44                                | 50                                                      |
| 52                                                     | 52                                | 45                                | 51                                                      |
| 56                                                     | 53                                | 46                                | 52                                                      |
| 53                                                     | 54                                | 47                                | 53                                                      |
| 54                                                     | 55                                | 48                                | 54                                                      |
| 55                                                     | 56<br>57                          | 49<br>50                          | 55                                                      |
| omitted                                                | 58                                | 51                                | 56<br>57                                                |
| 60<br>58                                               | 59                                | 5 <u>2</u>                        | 58                                                      |
| 59                                                     | 60                                | 53                                | 59                                                      |
| 60                                                     | 61                                | 54                                | 60                                                      |
| 64)                                                    | 627                               | 55)                               | 61                                                      |
|                                                        | 63 }                              |                                   | 62                                                      |
| 62 7                                                   | 64 }                              | 56)                               | 68 )                                                    |
| 68                                                     |                                   | - 7                               | ;; }                                                    |
| 61                                                     | . 65                              | 57                                | 64                                                      |
| 65                                                     | 66                                | 58                                | 65                                                      |
| 66                                                     | 67                                | 59                                | 66                                                      |

| Poona Edition<br>with Bhavadipa<br>Chapter.                                               | Kumbakonam<br>Edition<br>Chapter                               | Southern<br>Recension<br>Chapter.              | Manuscripts of<br>the Southern<br>Recension<br>Chapter   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 67<br>68 }<br>,,, }<br>omitted<br>,,+69<br>omitted<br>70<br>71<br>omitted<br>72 }<br>,, } | 68<br>69<br>70<br>71<br>72<br>73<br>74<br>75<br>76<br>77<br>78 | 60<br>61<br>,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | 67<br>68<br>69<br>70<br>71<br>72<br>78<br>74<br>75<br>76 |

#### III

The principle underlying the editing of the tentative edition of the Virata Parvan published by the Bhandarkar Oriental Research Institute—a principle that is being followed in the monumental critical edition of the Adi Parvan published by the same Institute, is to arrive at the Principal Text by omitting most additions found in the Northern but not supported in the Southern as well as most additions found in the Southern but not found in the Northern Recensions. Such a process, though it may certainly lead us to a text that is common to both the Recensions, can at best give us only a Sangraha-Mahabharata but surely not the Maha-Bharata of Vyasa. Be this as it may, it is enough to point out that the several important and major additions found in the Southern Recension, but omitted in the Northern Recension, are all part and parcel of the text of the Virata Parvan as known to Nannaya already in 1022 A.D. and to Vadiraja, the author of the Laksalankara who flourished about 1339 A.D.

| •                                           |                                                               |                                          |                                                                                                          |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Poona Edition<br>with Bhavadipa<br>Chapter  | Kumbakonam<br>Edition<br>Chapter,                             | Southern<br>Recension<br>Chapter.        | Manuscripts of<br>the Southern<br>Recension<br>Chapter.                                                  |
| 29 } 30 } 31 32 33 34 35 36 } 38 39 40 } 41 | 32 } 33 35 36 37 38 39 40 , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 26 } , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 31 } 32 33 34 35 36 37 } 38 39 } 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 60 61 62 63 7, 64 65 66 |

|                                                                    |                                                                |                                                           | •                                                        |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Poorta Edition<br>with Bhavadipa<br>Chapter.                       | Kumbakonam<br>Edition<br>Chapter.                              | Southern<br>Recension<br>Chapter.                         | Manuscripts of<br>the Southern<br>Recension<br>Chapter.  |
| 67<br>68<br>,,,+69<br>omitted<br>70<br>71<br>omitted<br>72<br>,,,, | 68<br>69<br>70<br>71<br>72<br>73<br>74<br>75<br>76<br>77<br>78 | 60<br>61<br>,,,}<br>62<br>,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | 67<br>68<br>69<br>70<br>71<br>72<br>78<br>74<br>75<br>76 |

#### III

The principle underlying the editing of the tentative edition of the Virata Parvan published by the Bhandarkar Oriental Research Institute—a principle that is being followed in the monumental critical edition of the Adi Parvan published by the same Institute, is to arrive at the Principal Text by omitting most additions found in the Northern but not supported in the Southern as well as most additions found in the Southern but not found in the Northern Recensions. Such a process, though it may certainly lead us to a text that is common to both the Recensions, can at best give us only a Sangraha-Mahabharata but surely not the Maha-Bharata of Vyasa. Be this as it may, it is enough to point out that the several important and major additions found in the Southern Recension, but omitted in the Northern Recension, are all part and parcel of the text of the Virata Parvan as known to Nannaya already in 1022 A.D. and to Vadiraja, the author of the Laksalankara who flourished about 1339 A.D.

In so far as the Virata Parvan is concerned, we are able to point out the following seven distinguishing marks as peculiarly characteristic of the Southern Recension:—

- (1) Chapters I & II of the Southern Recension are welded together as one in the Northern Recension, the main incidents of chapter I being described in the last chapter of the previous Parvan, the Vana Parvan and omitted in the Virata Parvan, according to Northern Recension.
- (2) The Southern Recension completely omits the Durgastava after chapter VI while the same appears as a separate chapter in the Northern Recension.
- (3) The Northern Recension omits in full chapter 50 of the Southern Recension.
- (4) The Northern Recension omits the incidents narrated in detail in stanzas 1-25 of chapter 62 wherein the coming of the gods to witness the conflict between Arjuna and the Kauravas, and their departure are narrated.
- The Northern Recension omits the incidents narrated in stanzas  $94^{\frac{1}{2}}$  to  $111^{\frac{1}{2}}$  of chapter 62 wherein the meeting of Yudhisthira by Bhima and Arjuna during night and their resolve to kill Virata and others outright is shown by Yudhisthira to be unnecessary and premature.
- (6) The Northern Recension omits in full chapter 65, where Uttara advises Virata to give away his sister Uttara in marriage to Arjuna to pacify. Yudhisthira and Virata offers Uttara accordingly.

(7) The Northern Recension omits the incidents narrated in stanzas 19½ to 33½ of chapter 66 wherein the messenger of Duryodhana informs Yudhisthira that they would have to proceed to the forest once again for a period of thirteen years as Arjuna had been found out before the expiry of the thirteenth year, upon which Yudhisthira replies that Bhisma may be referred to in case of doubt whereupon Bhisma, after due deliberation states that the thirteenth year had already passed before Arjuna revealed himself.

#### IV

In a letter, dated 11-5-1932, Dr. M. Winternitz writes from Prague:—

"The Commentary of Vādirāja is no doubt very important. But it is a pity that Vādirāja does not say more about himself. As there are several writers known by the name of Vādirāja, one should like to have the certainty that the author of the Lakṣālankāra is identical with the one who died in S'aka 1267."

We are glad to assure Dr. Winternitz that the author of the Laksalankara is the Vadiraja who died in S'aka 1267 as is fully borne out by the following colophon appearing at the end of the Laksalankara to the Virata Parvan:

" इति श्रीमन्महाभारते शतसाहिष्मकार्या संहितायां वैयासिक्यां विराटपर्वणि श्रीमत्किवकुळितिळकश्रीमद्वागीशतीर्थश्रीमञ्चरणकरकमळ-सञ्जातश्रीमद्वादिराजतीर्थपूज्यचरणकृतकक्षाळद्वारे 'पञ्चसप्ततितमोऽध्या यः॥ समाप्तं विराटपर्व॥ शुभम्॥' Vadiraja's contemporaneity with Vagis'a Tirtha is thus established beyond doubt.

#### V

On page XXXV of his Preface to "A Descriptive Catalogue of Sanskrit Manuscripts in the Collections of the Asiatic Society of Bengal, Volume V, Purana Manuscripts", the late Mahamahopadhyaya Haraprasada Shastri, has the following remarks:-"I have consulted all available editions of the Mahabharata and many manuscripts; but this table (as found in the Parvasangrahadhyava of chapters and stanzas to each Parvan) is uniform everywhere When everything in the Mahabharata is changing, this table remains fixed and I believe like an anchor." (According to the table he has made in p. XXXIV, the Virata contains 67 chapters and 2050 stanzas). Utgikar, the Editor of the tentative edition of the Virata Parvan, makes also similar remarks on pp. XXXI and XXXII of his Introduction. We have to point out, in no uncertain terms, that the figures enumerating chapters and stanzas for each Parvan in the Parvasangrahadhyaya are generally at variance in each of the Recensions. Northern and Southern. We have already added a comparative table of this enumeration on pp. XVIII and XIX of our Introduction to Vol. I and shown also how the enumeration in the Southern Recension has also the authority of Nannaya who lived C. 1022 A.D. (See pp. XXX of introduction to Vol. II.)

Proceeding on the basis that the enumeration in the Northern Recension is correct, Dr. Utgikar

remarks that the additions found in the Southern Recension are all interpolations of a later date. is the fashion with some scholars to believe that of two Texts, the leaner is the more genuine. whilst the larger is generally a later and an interpolated one. We are afraid that such a view with regard to the Mahabharata text may not be either scientific or in consonance with tradition. We have already shown in our Introduction to Vol. II on pp. XI how the Mahabharata text-tradition arose. In our journey backwards in tracing the history of the Mahabharata Text, we find that Vadiraja who lived about three hundred years before Nilakantha. the author of the Bhavadipa, has already fixed the Southern Recension through his Laksalankara. Three hundred years earlier than Vadiraja, Nannaya Bhat has also fixed the authoritativeness genuineness of the Southern Recension of Mahabharata in his Andhra Bharatamu. At least two or three hundred years earlier should have been the date by which the Mahabharata had probably spread to Insulindia, notably Java. The Javanese version of the Mahabharata had already been made in the year 996 A. D. and an examination of this version has convinced Dr. Utgikar that "the Javanese version was made from the Southern Recension of the Virata Parvan." The Javanese version is a general rendering of the Mahabharata story in the Kavi language interspersed with pratikas from the Sanskrit original.

It will thus be seen that whatever may be the exact nature of the Southern Recension, its text-tradition is sufficiently well authenticated and claims a pretty long antiquity. The question therefore is which is the more ancient and genuine version of

the Mahabharata, the Northern with its comparatively thin content or the Southern Recension with its peculiarly full content. Its length and bulk need not militate against its genuineness as regards the Southern Recension, especially when we know, that even according to higher criticism as applied to Shakespeare, the Folio Henry V, though later in date and bulkier in content, is generally considered the more genuine in preference to the Quarto Henry V, though earlier in date and less bulky in content.

It is, therefore, quite possible that the Southern Recension with its comparative fullness and authenticated, as it is, by its acceptance by a large line of authors and their works may yet prove to be the more genuine and authoritative version of Vyāsā's Mahābhārata.

PRESIDENCY COLLEGE, MADRAS. 30-6-1932.

P. P. S. SASTRI.

### ॥ श्रीरस्तु ॥

### महाभारतस्य विराटपर्व

### तस

# ॥ विषयानुक्रमणिका ॥

## वैराटपर्व

| अध्य | ायः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | पुर    | म्         |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|
| 3    | युधिष्ठिरेण बाह्मणाय मृगापहृतारणिमाण्डप्रत्यर्पणम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        | 2          |
|      | युधिष्ठिरेण बाह्मणमध्ये दुर्योधनापनयादिकथनेन शोचन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ą      | 3          |
|      | युधिष्ठिरस्य धौम्येन देवादिनिदर्शनप्रदर्शनेन परिसान्त्वन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ਜ<br>- | 8          |
|      | भीमेन युधिष्ठिरसान्त्वनम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        | Ę          |
|      | पाण्डवैः स्त्रसहचरब्राह्मणाभ्यनुज्ञानसम्पादनेन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |            |
|      | तद्विसर्जनपूर्वकं धौम्येन सह मन्ताय कविदुपवेशन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ħ      | 4          |
| ₹    | युधिष्ठिरेण आतृभिस्सह मन्तेण विराटनगरे निवासनिर्धा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        | g          |
|      | युधिष्टिरस्य यतिवेषपरिग्रहेण विराटसभास्तारीभवन-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | • • •  | •          |
|      | निर्धारणम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        | 99         |
| 3    | भीमेन युधिष्ठिरं प्रति स्त्रस्य सुद्वेषपरिग्रहेण विराट-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |            |
| •    | भवने निवासकथनम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        | 93         |
|      | युधिष्ठिरेणार्जुनं प्रति तद्वीर्थंकथनेन विराटनगरे कथं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        | •          |
|      | छन्नो वत्स्यसीति प्रदनः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        | 98         |
|      | अर्जुनेन युधिष्ठरं प्रति स्वेन नपुंसकवेषपरिग्रहेण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        | •          |
|      | राजकन्यानाटनादिकथनम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        | 36         |
| 쓩    | नकुलेन युधिष्ठिरं प्रति विराटनगरे स्वस्य अश्वपाल-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        | •          |
| •    | कतयाऽवस्थानकथनम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        | ₹•         |
|      | सहदेवेन गोपालकतया स्वस्य निवासकथनम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        | 29         |
|      | द्वौपद्या स्वसास्तरम् अस्य । स्वास्तरमम् अस्य । स्वास्तरमम् अस्य । स्वास्तरम् अस्तरम् । स्वास्तरम् । स्वस्तरम् । स्वास्तरम् । स्वस्तरम् । स्व |        | <b>5</b> 2 |
| ŧ,   | पाण्डवैरिनद्रसेनादीन् प्रति द्वारकादिगमनचोदनम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        | रू<br>१५   |
|      | पाण्डवारन्द्रस्वादान् आतं द्वारकादिशस्य वादवस्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        | ,          |

|   | •                                                            |       |
|---|--------------------------------------------------------------|-------|
| Ū | ायः                                                          | पुटम् |
| : | धौम्येन पाण्डवान प्रति राजगृहवासप्रकारानुशासनम्              | २६    |
|   | अज्ञातवासार्थं प्रस्थानं कुर्वतां पाण्डवानां मङ्गलार्थं      | •     |
|   | धौग्येन होमपूर्वकं मन्सजपः                                   | ३६    |
|   | पाण्डवैधौम्येन सह किञ्चिद्दरं गत्वा अग्निपरिचरणे             |       |
|   | धौर्यं नियुज्य विस्रुज्य च विराटनगरपरिसरगमनम्                | ₹.    |
|   | द्रौपद्या श्रमार्तया विराटनगरपरिसरदेशे एकराबि-               |       |
|   | निवासप्रार्थना                                               | 99    |
|   | युधिष्ठिरेण नकुलसहदेवयोः प्रत्येकं द्वौपद्याः वहन-           |       |
|   | नियोजनेऽपि तयोरपि श्रमार्ततया तदनङ्गीकरणम्                   | રૂ૮   |
|   | युधिष्ठिरेण द्वीपदीवहने अर्जुननियोजने तेन द्वीपदीवहनम्       | રૂલ   |
|   | युधिष्टिरेणार्ज्जनं प्रति कुलासाकमायुधानि गोप्तन्यानीति प्रश | រះ ,, |
|   | ्रमञ्जानसमीपे दुरारोहे शमीवृक्षे अस्माकमायुधानि              |       |
|   | निक्षिप्य गूहितब्यानि इत्यर्जनेन युधिष्टिरं प्रत्युक्तिः     | 80    |
|   | पाण्डवैस्सवैंस्सवेषामायुधानि वस्रेण परिवेष्टय धर्मपुताय      |       |
|   | समर्पणम्                                                     | 83    |
|   | युधिष्ठिरेण मन्त्रजपपूर्वकं देवताश्च नमस्कृत्य शमीवृक्ष-     |       |
| r | मारुद्य तत स्वायुधनिक्षेपः                                   | 88    |
|   | पाण्डवैस्खायुधानि निक्षिप्य अशीत्युत्तरशतवपो                 |       |
|   | असानमाता-मृता-सेर्य शमीवृक्षे आबद्धा                         |       |
|   | अस्माकमयं कुळधर्मः-इति वदिद्धरेव-मृतं                        |       |
|   | गोम्रगं विप्रकलेवरं च तत्तायुधोपरि सहदे-                     |       |
|   | वेनाबद्धा-असाकं माता मृतेत्युचैन्नीषय-                       |       |
|   | द्धिर्गमनम्                                                  | ૪૬    |
|   | युधिष्ठिरेण आपत्सु संज्ञापनाय स्वेषां छन्ननामकरणम्           | 89    |
| 1 | युधिष्ठिरेण स्विपितृधर्मानुसार्णेन यतिवेषपरिश्रहेण           |       |
|   | विराटसभाप्रवेशः                                              | 83    |
|   | विराटेन युधिष्टिरस्य प्रत्युत्थानादिना सत्कारः               | 48    |
|   | विराटस युधिष्टिरस्य च सल्लापः                                | dil   |
|   | यतिरूपस्य युधिष्टिरस्य विराटभवने निवासः 🍎 🔐                  | 23    |
|   |                                                              |       |

|      | विराटपर्वविषयानुक्रमणिका                                   |           | ३            |
|------|------------------------------------------------------------|-----------|--------------|
| अध्य | ायः                                                        |           | पुटम्        |
| G    | भीमेंन सूद्वेषपरिग्रहेण विराटसभाप्रवेशः                    | •         | ६२           |
|      | भीमस्य विराटस्य च संवादः                                   | ***       | ६५           |
|      | भीमस्य विराटेन पाकाधिकारे नियोजनम्                         | ***       | ક્ <b>છ</b>  |
| 9    | अर्जुनस्य पण्डवेषपरिग्रहेण विराटसभाप्रवेशः                 |           | ६८           |
|      | अर्जुनस्य विराटस्य च सछापः                                 | ***       | 40           |
|      | अर्जुनस्य विराटेन कन्यानाटने नियोजनम्                      | •••       | ક્ર          |
| 30   | नकुलेन विराटमेल स्वस्थाश्वशास्त्र कौशलाभिधानम्             | •••       | 96           |
|      | नकुळस्य विराटेनाश्वपालने नियोजनम्                          | ***       | (3(3         |
| 33   | सहदेवेन गोपाळवेषधारणेन विराटं प्रति गमनम्                  |           | 96           |
|      | सहदेवस्य विराटस्य च सहापः                                  | •••       | ७९           |
|      | सहदेवस्य विराटेन गोपाळने नियोजनम्                          | •4•       | ૮રૂ          |
| 92   | द्रौपद्या सैर-ध्रीवेषधारणेन सुदेष्णायास्समीपगमनम्          | ***       | 64           |
|      | द्रौपद्यास्सुदेष्णायाश्च सञ्जापः                           | •••       | - 66         |
|      | द्रौपद्या सेर्न्ध्रीरूपया सुदेग्णाञ्जश्रुषया तस्या गृहे वा | सः        | વૃષ્         |
| 13   | पाण्डवैः स्वस्बन्यापारेविराटपरितोषणम्                      | ···•      | <b>લ્ર</b> ફ |
|      | भीमेन शङ्करोत्सवे महामछमारणम्                              |           | 9,0          |
|      | कीचकवधपर्व                                                 |           | •            |
| 38   | द्रौपद्या स्वात्मानं कामयमानस्य कीचकस्य प्रत्याख्यान       | म्        | १०२          |
| 3,4  | कीचकेन सुदेष्णां प्रति द्वौपद्याः स्ववशीकरणप्रार्थना       |           | 333          |
|      | कीचकाय सुरेष्णया सुराहरणन्याजेन तहुहं प्रति द्वीप          | ादी-      |              |
|      | प्रेषणप्रति <b>ज्ञा</b> नम्                                | •••       | 334          |
|      | द्रौपद्याः कीचकगृहं प्रति सुदेष्णया सुरानयनाय गम           | <b>r-</b> |              |
|      |                                                            |           | 0.00         |

द्रोपचा कीचकगृहं प्रति गमनानङ्गीकारः सुदेष्णया बढांकारेण द्रोपदीमुहिय कीचकगृहगमनचोदना

कीचकगृहं प्रति प्रस्थितया द्वापद्या तेन स्वस्था अदूषणाय-सूर्यादिदेवताप्रार्थना सूर्यापदीरक्षणाय निगृहस्य रक्षसः प्रेषणाम् 996

119

| अध  | यायः                                                       | •               | पुटस्       |
|-----|------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|
| 38  | कीचकेन द्रौपदीं प्रति स्ववशीभवनयाचनम्                      | •••             | 920         |
|     | कीचकप्रार्थनाया द्वौपद्याऽनङ्गीकारेण रोषात् कीचके          | न               |             |
|     | द्रौपद्याः पादेन ताडनम्                                    | •••             | 155         |
|     | सूर्यदृतेन रक्षसा कीचकस्य भूमौ निपातनम्                    | •••             | * *         |
|     | कीचकवधोद्यतं भीमं प्रति युधिष्ठिरेण इङ्गितेन तःप्र         | तेषेधः          | 325         |
|     | विराटं प्रति द्वौपद्या कीचकस्य दण्डनचोदनम्                 | ***             | 350         |
|     | विराटेन की वकस्यादण्डनाद्गुष्टया द्वौपद्या तं प्रत्युपात   | ठ <b>म्भनम्</b> | 350         |
|     | सम्येद्रौंपद्याः श्वाचनम्                                  | * ***           | 939         |
| _   | युधिष्ठिरेण द्रौपद्याः सान्त्वनम्                          | •••             | 135         |
|     | द्रौपद्या भर्तुराज्ञया सुदेष्णागृहगमनम्                    | •••             | 158         |
|     | द्वौपद्याऽज्ञानादिव स्वशोकहेतुं पृष्छन्तीं सुदेष्णां प्र   | ते              |             |
|     | ंगन्धर्वैः कीचकवधस्य भावित्वकथनम्                          | ***             | 934         |
|     | कीचकोत्पत्तिकथनम्                                          | •••             | 33 <b>6</b> |
| 919 | कीचकं जिषांसन्त्या द्वौपद्या रात्रौ महानसमेत्य स्वप        | ती              |             |
|     | भीमस्य प्रबोधनम्                                           | ***             | 185         |
|     | - द्वौपद्या भीमनिकटे स्बदुःखावेदनम्                        |                 | 384         |
|     | कीचकमारणाभावे द्रौपद्या स्वप्राणविमोक्षणप्रतिज्ञा          |                 | 380         |
|     | द्भौपद्या युधिष्ठिरादीन् प्रति प्रत्येकं नामनिर्देशपूर्वक- |                 |             |
|     | मनुशोचनम्                                                  | ***             | 188         |
| 36  | द्भौपद्या भीमं प्रति स्ववैभवानुसारणेन शोचनपूर्वकं          |                 |             |
|     | की चकहनन चोदना                                             | ***             | 9.40        |
| 9   | भीमेन शोचन्तीं द्रौपदीं प्रति परमनारीणां निद्शैन           | • :             |             |
|     | पूर्वकं <b>प</b> रिसान्त्वनम्                              |                 | 353         |
|     | द्वीपद्या भीमं प्रति अवस्यं झटिति की वको हन्तव्य           |                 |             |
|     | इति कथनम्                                                  | ***             | 164         |
| ξo  | भीमेन द्रौपदीं प्रति कीचकमुहिस्य नर्तनशाळायां              |                 |             |
|     | रासानुभयोस्सङ्गमाय आगन्तन्यमिति सङ्केतं                    |                 |             |
|     | कुर्वित्यु <b>क्तिः</b>                                    |                 | 986         |

|            | विराटपर्वेविषयानुक्रमणिका .                                         |       | ų     |
|------------|---------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| अध्य       | ायः -                                                               |       | पुरम् |
|            | द्रौपद्या कीचकं प्रति भीमोक्तरीत्या नर्तनागारस्य                    |       | •     |
|            | सङ्केतस्थळत्वकरणम्                                                  | ***   | 300   |
|            | द्रौपद्या भीमं प्रति कीचकसङ्केतकथनम्                                | •••   | १७३   |
|            | भीमेंन कीचकहननप्रतिज्ञा                                             | ***   | 308   |
|            | भीमकीचकयो रात्रो सङ्केतस्थानगमनेन युद्धम्                           | ***   | १७६   |
|            | भीमेन कीचकहननम्                                                     | ***   | 308   |
|            | भीमेन की चकं हत्वा द्वीपधै सम्प्रदर्श महानसगमन                      | म्    | 360   |
|            | द्वौपद्या भीमहतस्य कीचकस्य सभापालेभ्यः प्रदर्शनम्                   |       | 363   |
|            | कीचकसहोदराणां सभापाळकृतशब्देनागमनम्                                 |       | ••    |
| <b>₹</b> 9 | कीचकसहो दरैः कीचकवधामर्षेण द्वापद्याः कीचकेन                        |       |       |
|            | सह चरमविसानसमारोपणेन इमशानप्रापणम्                                  | ***   | . १८२ |
|            | द्रौपद्याक्रन्दश्रवणात् पितृवनसुपगतवता भीमेनोप-                     | •     |       |
|            | कीचकानां पञ्चाधिकशतस्य पञ्चताष्रापणम्                               |       | 964   |
|            | भीमेन द्वीपद्यास्समाश्वासनेन स्वावासप्रेषणपूर्वकं                   |       |       |
|            | महानस <b>प्रवेशः</b>                                                | • • • | 326   |
| २२         | विराटं प्रति पौरैः सानुजकीचकनिधननिवेदनपूर्वकं                       |       | ٠     |
|            | नगराद्दीपदीनिष्कासनप्रार्थना                                        | ***   | 190   |
|            | विराटेन कीचेकानां दहनादेशेन सुदेष्णां प्रति सेर-                    |       |       |
|            | न्ध्रया बहिर्गमनचोदना                                               | •••   | 999   |
|            | भीमद्रीपदीसंवादः                                                    | ***   | १९२   |
|            | बृहन्नकाद्रीपदीसंवादः                                               | •••   | 993   |
|            | सुदेष्णया सैरन्ध्रीं प्रति राजाज्ञया नगराह्वहिर्गमनचो               | दना   | 198   |
|            | ्रद्रीपद्या मासावधिस्त्रवांसाभ्य <b>ुज्ञा</b> नप्रार्थनायां सुदेष्ण |       |       |
|            | तदङ्गीकरणस्                                                         | •••   | 994   |
|            | गोत्रहणपर्व                                                         |       |       |
| २३         | कीचकनिधनवार्ताया देशेषु सर्वत प्रचारः                               | ***   | 195   |
|            | पाण्डवान्वेषणाय दुर्योधनप्रहितैश्चारेस्सर्वज्ञान्विष्य              |       |       |
|            | दुर्योधनाय पाण्डवानवगतिनिवेदनपूर्वकं वि-                            |       |       |
|            | राटनगरे गन्धवैः कीचकवधवातीनिवेदनम्                                  |       | 300   |
|            |                                                                     |       |       |

| अध | याय:                                                  | •             | पुटस        |
|----|-------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| २४ | दुर्योधनेन पाण्डवान्वेषणाय कर्णादिभिस्समालोचन         | म्            | २०१         |
| 74 | द्रोणेन दुर्योधनं प्रति पाण्डवानां धार्मिकत्वादिगुणः  | शा-           |             |
|    | िलतया विनाशाभावनिर्धारणेन पुनस्तदन्वेष                | ( <b>0</b>  - |             |
|    | विधानम्                                               | ***           | २०४         |
|    | भोष्मेण पाण्डवावासदेशस्य छक्षणाभिधानपुरस्सरं          |               |             |
|    | तेषा दुर्ज्ञेयत्वस्यापि कथनं                          | ,             | २०६         |
| २६ | क्रपाचार्येण दुर्योधनं प्रति नीत्युपदेशन्याजेन पाण्ड  | <b>बै</b> -   |             |
|    | स्सन्धिविधानचोदनम्                                    |               | 530         |
| •  | दुर्योधनेन कीचकवधस्य भीमसेनकृतत्वसम्भावनया            |               |             |
|    | पाण्डवानां विराटनगरस्थितिसम्भावना                     | ***           | २१२         |
|    | ंविराटनगरं प्रति दुर्योधनेन दण्डयाताकर्तव्यतानिर्धा   | रणस्          | २१३         |
|    | सुश्चर्मकर्णादिभिर्पि विराटं प्रति दण्डयालाकर्तेन्यता | -             |             |
|    | निर्धारणम्                                            | •••           | <b>२</b> १४ |
|    | दुर्योधनेन प्रथमं सुशर्मणा विराटगोग्रहणकर्तव्यता-     |               |             |
|    | निदेशपूर्वकं कुरुभिरपरिसम्बहनि विराटगोग्रह            | णम्           | २३७         |
| ২৩ | सुशर्मसैनिकानां विराटगोपालानां च युद्धम्              |               | २१९         |
|    | विराटगोपैर्दुततरमाद्भुख विराटं प्रति सुशर्मणा गोप्र   | -             |             |
|    | हणनिवेदनम्                                            |               | २२०         |
|    | विराटादीनां विगतैंस्सह युद्धाय निर्गमोद्यमः           |               | २२१         |
|    | युधिष्ठिरेण स्वेषां युद्धकांशलनिवेदनेन आतृभिः         |               |             |
|    | सह समरायाभियानम्                                      | ***           | २२२         |
| २८ | विराटसुशर्मसैन्ययोर्युद्धम्                           | ***           | २२५         |
|    | युधिष्ठिरादिनिहतानां गणनम्                            |               | 270         |
|    | विराटसुशर्मणोर्थुद्धम्                                | •••           | २२८         |
| ₹९ | सुरार्मणा युद्धे विराटस्य ग्रहणम्                     | ***           | २३०         |
|    | भीमेन युधिष्ठिरचोदनया विरादस्य मोचनपूर्वकं सुशा       | <b>મે</b> "   |             |
|    | णो ग्रहणम्                                            | ***           | २३२         |
|    | युधिष्ठिरेण करूणया सुशर्भणो विमोक्षणम्                | ***           | २३७         |

# विराटपर्वविषयानुक्रमणिका

| अध्य | ायः                                                                                        |       | पुटस्       |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|
| ३०   | पाण्डवैर्विराटस्य जयसम्पादनेन पाण्डवान् प्रति                                              |       | 9- N        |
|      | विराटस्य ससन्तोषभाषणम्                                                                     |       | २३८         |
|      | युधिष्ठिरचोदनया विराटमेषितैर्दूतैर्नगरमेत्य जयोद्धोष                                       | णम्   | २४१         |
| ३१   | दुर्योधनेन भीष्मद्रोणादिभिस्सह विराटनगरमेत्य उत्                                           | ₹-    |             |
| 5    | भागे गर्वा ग्रहणम्                                                                         |       | २४२         |
|      | गोपालेन केनिवत् विराटपुरमेत्य उत्तरं प्रति कुरुभिगो                                        | f-    |             |
|      | ग्रहणस्य निवेद <b>नम्</b>                                                                  | •••   | રજર         |
| ३२   | उत्तरे समुचितसारथेरभावेन खिद्यमाने अर्जुनेन<br>द्रोपदीं प्रति उत्तरावे बृहस्रहायाः सारथ्य- |       |             |
|      | कौशळनिवेदनचोदना                                                                            | •••   | २४५         |
|      | द्रौपदीचोदितया उत्तरया उत्तरं प्रति बृहस्रलाया                                             | •     | •           |
|      | स्सारथ्यकरणप्रार्थनचोदनम्                                                                  | •••   | २४८         |
|      | उत्तराप्रार्थितया बृहन्नलया सार्थ्यकरणाङ्गीकरणम्                                           |       | २५०         |
|      | अर्जुनेन सारथ्यकरणाय कवचधारणानभ्यासामिनयः                                                  |       | <b>३</b> ५५ |
|      | उत्तरेण बृहन्नलायाः कवचधारणम्                                                              | •••   | २५६         |
|      | उत्तरया वृहन्नलां प्रति कुरून् विजित्य वस्नाभरणा-                                          |       |             |
|      | न्यानयेत्युक्तिः                                                                           | •••   | 95          |
|      | उत्तरस्य युद्धाय गमनकाले पौरैर्मङ्गलाचरणम्                                                 |       | २५७         |
| 33   | उत्तरस्य कुरुसेनावलोकनमालेण भयाद्रधादवप्रस्य पर                                            | गयनम् | २५९         |
|      | उत्तरस्य पळायतो ग्रहणायार्जनस्यानुधावनम्                                                   | •••   | २६३         |
|      | उत्तरमनुधावन्तमर्जुनमुद्दिस्य द्वोणादीनामयमर्जुन-                                          |       |             |
|      | एव स्थादिति सम्भावनम्                                                                      | ***   | २६४         |
|      | अर्जुनेन पलायतं उत्तरस्य केशेषु प्रहणम्                                                    | ***   | २६६         |
|      | उत्तरेणार्जुननिकटे मुख्च मुख्चेति प्रस्रापः                                                | ***   | २६७         |
|      | अर्जुनेनाहं कुरून् योत्स्ये मम त्वं सार्धिभवेति उत्तर                                      |       |             |
|      | समाश्वासनेन गाण्डीवाद्यायुधाहरणाय समशान                                                    | •     | 100         |
|      |                                                                                            |       | 25.0        |

| अध्य | ष:                                                        |         | पुटम्        |
|------|-----------------------------------------------------------|---------|--------------|
| 38   | अर्जुनमुद्दिश्य द्वोणभीष्मकर्णादीनामुक्तयः                | ***     | २७०          |
|      | अर्जुनेनोत्तरं प्रति शमीमारुह्य गाण्डीवाद्यायुधाहरण       | वोदनम्  | २७३          |
|      | अर्जुनचोदनयोत्तरस्य शमीमारुद्य गाण्डीवाद्यायुधा-          |         |              |
|      | <b>हर</b> णप्रयत्नः                                       | •••     | २७६          |
| इ५   | पाण्डवकार्मुकाद्यवलोकनविस्मितेनोत्तरकुमारेणार्जुनं        |         |              |
|      | प्रति तत्तदायुधवर्णनपूर्वकं तत्तत्स्वामिनां प्रइनः        | ***     | २७७          |
| 38   | अर्जुनेनोत्तरं प्रति युधिष्टिराद्यायुधानां पृथकपृथक्      |         |              |
|      | निर्देशेन तत्त्स्यामिकत्वकथनम्                            | ***     | २८१          |
| ₹७   | उत्तरेणार्जुनं प्रति पाण्डवानुद्दिश्य प्रश्नः             | •••     | २८५          |
|      | अर्जुनेनोत्तरं प्रति स्बस्यार्जुनत्वकथनपूर्वकं कङ्कादीनां |         |              |
|      | युधिष्ठिरादित्वकथनम्                                      | ***     | २८६          |
| ,    | उत्तरप्रत्ययार्थं स्वनामदशककथनपूर्वकं तिवर्षचनम्          | ***     | २८७          |
|      | अर्जुनेनोत्तरं प्रति धैर्यावलम्बार्थं स्वमाहाल्यवर्णनम्   | •••     | २९०          |
| રેઠ  | उत्तरेण बृहस्रकाया अर्जुनन्वविज्ञानेन तं प्रति अज्ञान     | •       |              |
|      | मूळकभूतपूर्वस्वापराधक्षामणम्                              | •••     | २९२          |
|      | अर्जुनेनोत्तरं प्रति स्वस्य क्वीबःवप्राप्तिहेतुकथनम्      | •••     | २९४          |
|      | अर्जुनस्य उत्तरसारथीकरणपूर्वकं रथारोहणेन युद्धाया         | भियानम् | १२९५         |
| રૂજ  | अर्जुनेन युद्धप्रस्थानसमये उत्तररथात् सिंहध्वजावरो-       |         | •            |
|      | पणपूर्वकं स्बध्यानसिबहितस्य हनुमद्भजस्य रथे               | -       |              |
|      | स्थापनम्                                                  | •••     | २९८          |
|      | अर्जुनस्य शङ्कादिशब्दश्रवणविवस्तमुत्तरं समाश्वास्य        |         |              |
|      | रणायाभियानम्                                              | ***     | २९९          |
|      | द्वोणेनार्जुनशङ्खनादादिना तस्यार्जुनत्वनिर्घारणेन         |         |              |
|      | दुर्योधनं प्रति तन्निवेद्य दुर्निमित्तपदर्शनम्            | ***     | ₹ <b>0</b> 3 |
| 80   | दुर्योधनेनार्जनदर्शन पुनद्वादशवत्सरारण्यवांसावस्य-        |         |              |
|      | कर्तव्यत्विनधारणेन अवस्यं युद्धञ्च करणीयिमि               | ते      |              |
|      | निश्चयेन् च द्रोणानादरपूर्वकं दुर्निमित्तानामन्यथ         |         |              |
|      | गतिकल्पनेन सैन्यप्रोत्साहनम्                              | • • •   | ३०४          |
| 83   | कर्णेनात्म् स्वाचनपूर्वकमर्ज्जनपराभवनिमध्याप्रतिज्ञानम्   |         | 300          |

#### विराटपर्वविषयानुक्रमणिका अध्याय: पुरस् क्रपेणार्जुनं प्रशस्य कर्णगईणम् **३**9३ कुपेण स्त्रेषु एकैकेनार्जुनस्य दुर्जयत्वकथनेन सम्भूयाभि-याननिर्धारणस् 398 कर्णेन कृपकृतगईणममृष्यता तदुपालम्भः 390 कर्णोपालम्भासहिष्णुनाऽश्वत्थास्रा सममोद्धाटनं कर्ण-दुर्योधनोपालम्भः ३१८ भीष्मेण कर्णकृतद्गोणकृपाधिक्षेपकुद्धमश्रन्थामानं प्रति द्रोणादिप्रशंसनेन सान्त्वनम् ३२२ दुर्योधनेन कृपद्गोणक्षामणम् ३२४ भीषमेण दुर्योधनं प्रति हेत्पन्यासेन युधिष्ठिरस्य श्रुत-वनवासादिकाळस्य समाप्तिकथनम् 3 28 भीष्मेणार्जुनप्रशंसनेन दुर्योधनं प्रति पाण्डवैस्सह सन्धिकरणचोदनेऽपि दुर्योधनेन तत्प्रतिषेधः ३२८ भीष्मेण द्वोणवचनाद्वोभिस्सह दुर्योधनं प्रस्थाप्य सेनाया ब्युहीकरणेन समरायाभियानम् ३२९ इन्द्रेण सुदर्शननामनि कामगामिनि प्रासादे देवग-88 णानप्यारोप्य अर्जुनकुरुयुद्धावलोकनाय गगना-ङ्कणावतरणम् 333 अर्जुनेन सेनामध्ये दुर्योधनादर्शनेन उत्तरं प्रति तत्पद-वीमनु रथयापनचोदनम् 338 अर्जुनेन भीष्मद्रोणादीनां शराभ्यामभिवादनम् **₹**₹4 द्वोणेनार्जुनाभिवादनकुश्चरमञ्जादिकौशख्खाघनम् ,, अर्जुनेन सेनामध्ये दुर्योधनानवलोकनेन तस्य गवामा-दानेन गमनसम्भावनया रथेन गवायं प्रत्यभियानम् 330 भीष्मेणार्जुनभावविज्ञानात् सेनया सह तदनुधावनम् ... 330 अर्जुनेन गवान्तिकसुपगम्य तद्रक्षिणां बाणैरभिहन-नेन गवां विनिवर्तनम् 383 ४९ अर्जुनेनोत्तरं प्रति द्वीणकर्णादिरथानामसाधारणध्वज-

चिह्नानि प्रदर्श तत्त्रशामनिर्देशेन तत्तत्पराक्रमवर्णनम्

| अध्य  | ाय:                                                    |       | पुटस्    |
|-------|--------------------------------------------------------|-------|----------|
| 40    | अश्वत्थान्ना कर्णस्य उपास्तम्भः                        | •••   | 386      |
|       | कर्णेन स्वपराक्रमवर्णनम्                               | ***   | 380      |
|       | दुर्योधनेन कर्णं प्रति अर्जुनास्तित्वाज्ञानात् विराटगो |       |          |
|       | ग्रहणं कृतम् अत इदानीमसाभिरवर्यं योद्ध                 | यमेव  |          |
|       | अन्यथा अयशस्यादिति कथनम्                               | ***   | 11       |
|       | अर्जुनेन दुर्योधनसैन्यविध्वंसनम्                       |       | ₹4€      |
|       | अर्जुनेन कर्णपराभवस्य सङ्घहेण कथनम्                    | •••   | ३५८      |
| 49    | अर्जुनेनोत्तरं प्रति कर्णाभियानचोदनम्                  | ***   | ३६०      |
|       | कर्णमभियान्तमर्जुनं प्रति चिस्राङ्गदादिप्रधावनम्       |       | 369      |
| •     | अर्जुनेन विकर्णादिकर्णरक्षकाणां भङ्गः                  | ***   | ३६३      |
|       | अर्जुनेन कर्णभ्रातुक्शोणाश्ववाहस्य हननम्               | ***   | ३६५      |
|       | कर्णार्जुनयुद्धम्                                      |       | "        |
|       | कर्णार्जनयोः परस्परं वाचोपालम्भः                       | •••   | ३६९      |
|       | अर्जुनाभिहतस्य कर्णस्य रणात् पळायनम्                   | •••   | ३७४      |
| ५२    | उत्तरस्य गाण्डीवास्त्रादिना भीतस्यार्जनेन समाश्वास     | नम्   | इक्ष     |
|       | अर्जुनेनोत्तरं प्रति द्वीणायाभियानचोदना                | ***   | Z. G. G. |
|       | द्रोणार्ज्जनयुद्धम्                                    | •••   | ३७९      |
|       | अर्जुनबाणाहतिविषण्णे द्रोणे अश्वत्थाम्ना तदक्षणाया     | र्जुन |          |
|       | प्रत्य <b>भिया</b> नम्                                 | ***   | 340      |
|       | अर्जुनदत्तावकाशेन द्रोणेन रणादपयानम्                   | •••   | 22       |
| ષર    | अर्जुनेनाश्वत्थामजयः                                   |       | ३८८      |
| 48    | <b>कृ</b> पार्ज्ञनयुद्धम्                              | ***   | ३९१      |
|       | अर्जुनेन पराजितस्य कृपस्याश्वत्थामरथारोहणम्            | • • • | રૂલ્ક    |
|       | अर्जुनस्य भीष्मद्रोणादिभिस्सह सम्भूय युद्धम्           |       | ३०५      |
|       | अर्जुनयुद्धविशेषवर्णनम्                                | ***   | 394      |
| وبالع | भीषमं प्रसर्जनस्याभियानकाले वृषसेनदुश्शासनादीन         | rf    |          |
|       | पराजयः                                                 | ***   | ३९९      |
|       | भीष्मार्ज्जनयो र्रणाय समागमे देवैस्तयोः प्रशंसनम्      | ***   | 803      |
|       | भीष्मार्जुनयुद्धम्                                     | •••   | ४०३      |

| अध्यायः पुटम्  भीष्मार्जुनयुद्धमुहिद्दय चिक्षसेनेन गन्धर्वेण इन्द्रेण सह  प्रशंसनम् ४०७ अर्जुनेन सम्यक्ताहितस्य भीष्मस्य सारिधनाऽन्यत-  नयनम् ४०९ ५६ अश्वत्थामानं प्रति युद्धाय गच्छन्तमर्जुनमुहिद्दय अर्जुनो  भयादपयातीति कर्णस्य शङ्का ४१० द्रोणेन कर्णशङ्कावारणम् ४१३ ४७ अर्जुनेनोत्तरं प्रति भीष्मादिसमीपे रथप्रापणप्रेरणापूर्व-  कमुत्तराप्यायनाय स्वपराक्रमप्रकथनम् ४१४ अर्जुनेन दुरुशासनादिपराभवपूर्वकं भीष्मादिभि-  स्सहायोधनम् ४१७ ५८ अर्जुनेनोत्तरं प्रति अश्वत्थामानमुहिद्य याहीति परि-  चोद्य अर्थक्रोद्यापर्यन्तं धावनम् ४२३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| प्रशंसनम् ४०७ अर्जुनेन सम्यक्ताहितस्य भीष्मस्य सारिथनाऽन्यतः नयनम् ४०९ '५६ अश्वत्थामानं प्रति युद्धाय गच्छन्तमर्जुनमुह्दिश्य अर्जुनो भयादपयातीति कर्णस्य शङ्का ४९० द्वोणेन कर्णशङ्कावारणम् ४९३ '५७ अर्जुनेनोत्तरं प्रति भीष्मादिसमीपे रथप्रापणप्रेरणापूर्व- कमुत्तराप्यायनाय स्वपराक्रमप्रकथनम् ४९४ अर्जुनेन दुश्शासनादिपराभवपूर्वकं भीष्मादिभि- स्सहायोधनम् ४९७ '५८ अर्जुनेनोत्तरं प्रति अश्वत्थामानमुह्दिश्य याहीति परि-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| अर्जुनेन सम्यक्ताहितस्य भीष्मस्य सारिधनाऽन्यतः  नयनम् ४०९ '५६ अश्वत्थामानं प्रति युद्धाय गच्छन्तमर्जुनमुह्दिश्य अर्जुनो  भयादपयातीति कर्णस्य शङ्का ४९० द्वोणेन कर्णशङ्कावारणम् ४९३ '५७ अर्जुनेनोत्तरं प्रति भीष्मादिसमीपे रथप्रापणप्रेरणापूर्वे-  कमुत्तराप्यायनाय स्वपराक्रमप्रकथनम् ४९४ अर्जुनेन दुश्शासनादिपराभवपूर्वकं भीष्मादिभि-  स्सहायोधनम् ४९७ '५८ अर्जुनेनोत्तरं प्रति अश्वत्थामानमुह्दिश्य याहीति परि-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| नयनम् ४०९ ५६ अश्वत्थामानं प्रति युद्धाय गच्छन्तमर्जुनमुद्दिश्य अर्जुनो भयादपयातीति कर्णस्य शङ्का ४९० द्वोणेन कर्णशङ्कावारणम् ४९३ ५७ अर्जुनेनोत्तरं प्रति भीष्मादिसमीपे रथप्रापणप्रेरणापूर्व- कमुत्तराप्यायनाय स्वपराक्रमप्रकथनम् ४९४ अर्जुनेन दुश्शासनादिपराभवपूर्वकं भीष्मादिभि- स्सहायोधनम् ४९७ ५८ अर्जुनेनोत्तरं प्रति अश्वत्थामानमुद्दिश्य याहीति परि-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ५६ अश्वत्थामानं प्रति युद्धाय गच्छन्तमर्जुनमुह्दिश्य अर्जुनो भयादपयातीति कर्णस्य शङ्का ४१० द्रोणेन कर्णशङ्कावारणम् ४१३ ५७ अर्जुनेनोत्तरं प्रति भीष्मादिसमीपे रथप्रापणप्रेरणापूर्व- कमुत्तराप्यायनाय स्वपराक्रमप्रकथनम् ४१४ अर्जुनेन दुश्शासनादिपराभवपूर्वकं भीष्मादिभि- स्सहायोधनम् ४१७ ५८ अर्जुनेनोत्तरं प्रति अश्वत्थामानमुह्दिश्य याहीति परि-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| भयादपयातीति कर्णस्य शङ्का ४१०<br>द्रोणेन कर्णशङ्कावारणम् ४१३<br>४७ अर्जुनेनोत्तरं प्रति भीष्मादिसमीपे रथप्रापणप्रेरणापूर्व-<br>कमुत्तराप्यायनाय स्वपराक्रमप्रकथनम् ४१४<br>अर्जुनेन दुरशासनादिपराभवपूर्वकं भीष्मादिभि-<br>स्सहायोधनम् ४१७<br>५८ अर्जुनेनोत्तरं प्रति अश्वत्थामानमुद्दिश्य याहीति परि-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| भयादपयातीति कर्णस्य शङ्का ४१०<br>द्रोणेन कर्णशङ्कावारणम् ४१३<br>४७ अर्जुनेनोत्तरं प्रति भीष्मादिसमीपे रथप्रापणप्रेरणापूर्व-<br>कमुत्तराप्यायनाय स्वपराक्रमप्रकथनम् ४१४<br>अर्जुनेन दुरशासनादिपराभवपूर्वकं भीष्मादिभि-<br>स्सहायोधनम् ४१७<br>५८ अर्जुनेनोत्तरं प्रति अश्वत्थामानमुद्दिश्य याहीति परि-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| द्रोणेन कर्णशङ्कावारणम् ४१३<br>५७ अर्जुनेनोत्तरं प्रति भीष्मादिसमीपे रथप्रापणप्रेरणापूर्व-<br>कमुत्तराप्यायनाय स्वपराक्रमप्रकथनम् ४१४<br>अर्जुनेन दुश्शासनादिपराभवपूर्वकं भीष्मादिभि-<br>स्सहायोधनम् ४१७<br>५८ अर्जुनेनोत्तरं प्रति अश्वत्थामानमुह्तिस्य याहीति परि-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ५७ अर्जुनेनोत्तरं प्रति भीष्मादिसमीपे रथप्रापणप्रेरणापूर्व-<br>कमुत्तराप्यायनाय स्वपराक्रमप्रकथनम् ४९४<br>अर्जुनेन दुरशासनादिपराभवपूर्वकं भीष्मादिभि-<br>स्सहायोधनम् ४९७<br>५८ अर्जुनेनोत्तरं प्रति अश्वत्थामानमुद्दिश्य याहीति परि-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| कमुत्तराप्यायनाय स्वपराक्रमप्रकथनम् ४१४<br>अर्जुनेन दुरशासनादिपराभवपूर्वकं भीष्मादिभि-<br>स्सहायोधनम् ४९७<br>५८ अर्जुनेनोत्तरं प्रति अश्वत्थामानमुद्दिस्य याहीति परि-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| अर्जुनेन दुरुशासनादिपराभवपूर्वकं भीष्मादिभि-<br>स्सहायोधनम् १४९७<br>५८ अर्जुनेनोत्तरं प्रति अश्वत्थामानमुद्दिस्य याहीति परि-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| स्सहायोधनम्४९७<br>५८ अर्जुनेनोत्तरं प्रति अश्वत्थामानमुद्दिश्य याहीति परि-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ५८ अर्जुनेनोत्तरं प्रति अश्वत्थामानमुद्दिश्य याहीति परि-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| चोद्य अर्थक्रोशपर्थन्तं धावनम् ४२३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| and an abstract all and a set all and a set all and a set all a se |
| दुर्योधनस्य अर्जुनगवेषणम् "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| अर्जुनस्योत्तरं समाश्वास्य दुर्योधनं प्रति रथयापनचोदनम् ४२५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| अर्जुनदुर्योधनयुद्धम् ४२७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| दुर्योधनस्य युद्धात् पलायनम् ४२९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| कर्णस्य अर्जुनबाणाभिहत्या युद्धाद्वीतस्य अर्जुनो दृष्टः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| पुनर्वनं यातु अर्जुनो वेगेनागच्छति दुर्योधनं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| सम्परिवार्थ गच्छाम इत्युक्तिः ४३१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| अर्जुनं सहसाऽऽगच्छन्तं प्रेक्ष्य दुर्योधनस्य द्वोणादि-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| श्चरणागितः ४३२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| अर्जुनेन दुर्योधनगर्हणम् "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ५९ अर्जुनगईणेन दुर्योधनस्य पुनः पराष्ट्रस्य अर्जुनेन सह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| युद्धायाभियानम् ४३४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| कर्णभोष्मादिभिर्दुर्योधनस्य रक्षणम् ४३५<br>अर्जुनेन सम्मोहनास्त्रप्रयोगः ४३७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| अर्जुनन सम्माहनास्त्रभ्यागः १९२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| अध्य | ाय:                                                        |      | पुरम् |
|------|------------------------------------------------------------|------|-------|
| ५९   | अर्जुनेनोत्तरं प्रति उत्तरानिदेशानुसारेण कोरवाणां          |      |       |
|      | वस्राभरणाद्यानयनाज्ञा                                      | •••  | ४३८   |
|      | उत्तरेण कौरवाणां वस्त्राभरणाद्यानयनम्                      | •••  | કરૂવ  |
|      | अर्जुनस्य जयेन रणादपयानम्                                  | •••  | "     |
|      | दुर्योधनेन जित्वा गच्छन्तमर्जनमुहिश्य भीष्मादीन् प         | ति   |       |
|      | पुनर्युद्धकरणचोदनम्                                        | ***  | 880   |
|      | भीध्मेण दुर्योधनं प्रति पुनर्युद्धं न कर्तव्यं हास्तिनपुरं |      |       |
|      | प्रत्येव गन्तन्यमित्युक्तिः                                | ***  | 17    |
|      | कौरवाणामपज्ञयेन पुरगमनकाले अर्जुनेन बाणैः                  |      |       |
|      | द्गोणादीनामभिवादनम्                                        | ***  | ४४२   |
|      | अर्जुनेन दुर्योधनिकरीटस्य बाणेनापहरणम्                     | •••  | ૪૪ર   |
|      | अर्जुनस्य विराटपुरं प्रति जयेनागमनम्                       | •••  | 888   |
| ξo   | कौरवसैनिकानां मध्येमार्गं अर्जुनशरणागतिः                   | •••  | 884   |
|      | अर्जुनेन कौरवसैनिकानामभयप्रदानम्                           | ***  | >>    |
|      | अर्जुनेनोत्तरं प्रति युधिष्ठिरादितत्त्वप्रकाशनप्रतिषेधनं-  |      |       |
|      | त्वया सयैव गावो विजिता इति च वक्तव्यमित्यु                 | क्तः | 888   |
|      | अर्जुनस्य इमशानशमीतरौ गाण्डीवाद्यायुधानि निक्षि            | -    |       |
|      | प्य पुनर्बृहन्नलावेषपरिग्रहेण सारथ्यकरणम्                  | •••  | 3,80  |
|      | अर्जुनप्रेरणया उत्तरेण नगरे जयोद्धोषणाय दूतप्रेषणम्        | ***  | 888   |
| ६१   | विराटेन युधिष्टिरादिभिस्सह सुशर्मादिजयानन्तरं इ            |      |       |
|      | त्र <b>त्यागमनम्</b>                                       | •••  | ४४९   |
|      | उत्तरस्य कुरुविजयाय बृहज्ञलया सह गमनश्रवणेन                |      |       |
|      | तद्वक्षणाय विराटेन सेनाप्रेषणम्                            | ***  | 840   |
|      | विराटाय दूतै रुत्तरजयनिवेदनम् .                            |      | 843   |
|      | विराटेनोत्तरजयश्रवणेन नगराद्यलङ्काराज्ञापनम्               | •••  | ४५२   |
|      | विराटेन कक्कं प्रति द्यूतदेवनचोदनम्                        | ***  | 848   |
|      | कङ्केन खुतनिषेधनम्                                         | ***  | 844   |
|      | विराटस्य कङ्केन चूतदेवनम्                                  | •••  | 844   |

|              | विराटपर्वविषयानुऋमणिका                                                                                                 | १३                                    |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>अ</b> ध्य | ।<br>विराटेन सह कङ्कस्य बूतकाले विराटेनोत्तरप्रशंसने कङ्केन                                                            | पुटम्                                 |
|              | बृहश्रलाशंसने च कृते विराटेन कङ्कस्याक्षेण                                                                             |                                       |
|              | अभिहननम्                                                                                                               | 840                                   |
|              | सैरन्ध्रया कङ्कक्षतात् प्रस्ववतो रक्तस्य निजोत्तरीयेण ब्रहणम्<br>विराटेन कङ्कशोणितब्रहणप्रश्ने सैरन्ध्रया तत्कारणकथनम् | 8६०                                   |
| ६२           | अर्जुनकुरुयुद्धदिदक्षया समागतैदेवैरर्जुनं स्टाधमानैः पुन-                                                              | "                                     |
| •            | स्वर्ग प्रति गमनम्                                                                                                     | 861                                   |
|              | उत्तरेण सवाद्यवीषं पौरैः पत्युद्गम्यमानेन स्वनगरप्रवेशनम्                                                              | ४६४                                   |
|              | उत्तरागमनस्य विराटाय द्वास्त्येन निवेदनम्                                                                              | ४६५                                   |
|              | कङ्केन द्वास्स्थं प्रति बृहज्जलाया अप्रवेश्यत्वकथनम्                                                                   | ४६६                                   |
|              | उत्तरेण राजानुज्ञयाऽन्तःपुरमेत्य तदिभवादनम्                                                                            | 880                                   |
|              | कङ्कवणावलोकनभीतोत्तरचोदनया विराटेन कङ्कक्षामणम्                                                                        | 886                                   |
|              | अर्जुनस्य विराटान्तःपुरप्रवेशः                                                                                         | ४६९                                   |
|              | उत्तरस्यैव जेतृत्वभ्रमहृष्टेन विराटेन तत्प्रशंसनम्                                                                     | 800                                   |
|              | उत्तरेण विराटं प्रति कस्यचिद्देवपुत्तस्यैव जेतृत्वकथनम्                                                                | 803                                   |
|              | अर्जुनेनोत्तरायै कुरुवस्ताभरणादीना दानम्                                                                               | 808                                   |
|              | अर्जुनस्य युधिष्टिरिददक्षया तत्समीपं गतस्य तेन पूर्ववदन-                                                               |                                       |
|              | भिभाषणेन भीमं प्रति प्रश्नः                                                                                            | 804                                   |
|              | युधिष्ठिरेणार्जुनादीन् प्रति विराटेनाक्षाभिहननकथनम्<br>भीमादिभिः क्रोधाद्विराटवधाष्यवसाये युधिष्ठिरेण हेतु-            | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |
|              | कथनेन तत्प्रतिषेधः                                                                                                     | ८७६                                   |
|              |                                                                                                                        |                                       |

# **वै**राटीवैवाहिकपर्व

| ६३ कुरुविजयदिनात् परेद्यवि प्रभाते युधिष्टिरादिभी राज- | Section 1 |
|--------------------------------------------------------|-----------|
| ळक्षणधारणेन सिंहासनादिषूपवेशनम्                        | 803       |
| विराटेन उत्तरेण संह सभामागम्य युधिष्ठिरं पवि राजा-     |           |
| संनोपवेद्यानाक्षेपः                                    | 860       |

| DN+-4991776                                                    |              | पुटम्   |
|----------------------------------------------------------------|--------------|---------|
| अध्यायः<br>६३ अर्जुनेन विराटं प्रति युधिष्टिरस्य याथातथ्यकथनेन | •            |         |
| तदीयगुणानुवर्णनपूर्वकं तस्य राजासनारोहणा-                      |              |         |
|                                                                |              | 823     |
| हेत्वप्रतिपादनम्<br>भारतिपादनम्                                | r            | ४८२     |
| ६४ अर्जुनेन विराटपश्चाद्वल्लादीनां भीमसेनादिःवकथनम             | ζ            | 858     |
| भीमेन विराटं प्रति अर्जुनस्वरूपकथन्म                           | ***          | ४८४     |
| उत्तरेण विराटं प्रति अर्जुनपराक्रसवर्णनम्                      | 900          |         |
| विराटेन सप्रणामं युधिष्ठिरादिष्रसादनम्                         | ***          | ४८६     |
| ६५ जनरेण विराटं प्रति युधिष्ठिरादिकृतोपकारसारणपूर्व            | क"           |         |
| चळागाः चटानेन तत्प्रसाहनचोदना                                  |              | 890     |
| युधिष्ठिरेणोत्तरायाः पुरस्कारेण सप्रणामं प्रसादयते             |              |         |
| विराटायाभयप्रदानम्                                             | ***          | 866     |
| ६६ , विराटेनार्जुनं प्रति स्वकुमार्या उत्तराया भार्याःवेन प्र  | ति-          |         |
| ग्रहणप्रार्थने तं प्रत्यर्जनेन सहेतुकथनं स्नुषा                | वेन          |         |
| परिग्रहाङ्गीकरणम्                                              | •••          | 830     |
| दुर्योधनेन युधिष्ठिरं प्रति दूतमुखेन तयोदशवत्सरस्य             | <b>[ T</b> - |         |
| सुम्पूर्वावेवार्जुनेनात्मप्रकाशनात् पुनर्वनवासि                | à-           |         |
|                                                                | ***          | 868     |
| धेयतानिवेदनम्                                                  |              |         |
| युधिष्ठिरेण दुर्योधनं प्रति तेनैव दूतेन भीष्ममुखात्            |              | 864     |
| सन्देहस्य परिहरणीयताप्रतिवेदनम्                                | <u> </u>     | • • • • |
| भीष्मेण विचार्य निर्धारणेन सङ्केतकालस्य पूर्णवी                | (db:         | **      |
| ६७ पाण्डवैरुपप्लान्यनगरे वसिद्धर्तुतमुखेन अभिमन्यु             | •            |         |
| विवाहार्थं समाहते रामकृष्णादि। भरसुभद्र।                       |              |         |
| भिमन्यप्रभृति। भस्सहाप्रभावयं प्रस्यागमनम्                     | •••          | 800     |
| द्रुपदादिभिद्रौ पदेयादिभिस्सहागमनम्                            | ***          | 866     |
| जनगरा अभिमन्योश्च विवाहः                                       |              | 400     |

विराटपर्वविषयानुक्रमणिका समाप्ताः

# ॥ श्रीः ॥

# ॥ महाभारतम् ॥ ॥ ४ ॥ विराटपर्व ॥ ४ ॥



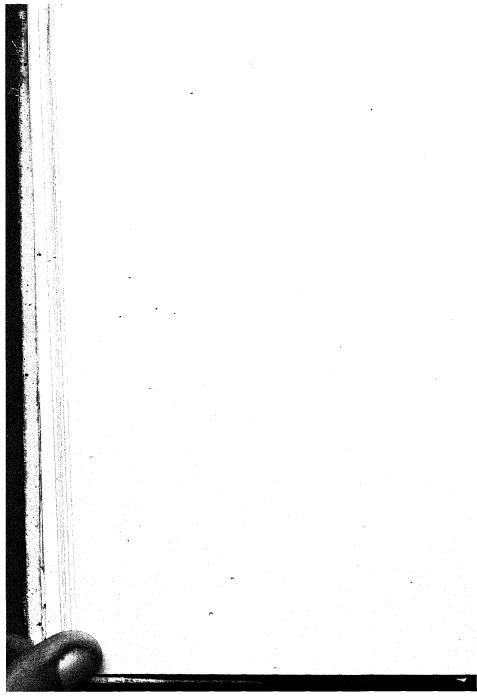

### ॥ महाभारतम् ॥

# ॥ विराटपर्व ॥

( वैराटपर्व )

### ॥ प्रथमोऽध्यायः॥

युधिष्ठिरेण ब्राह्मणाय स्रगापहृतारणिभाण्डप्रस्मर्पणम् ॥ १ ॥ धौस्येन ब्राह्मणमध्ये दुर्थोधनापनयादिकथनेन शोचतो युधिष्ठिरस्य दुःखानुभव-विषये देवादिनिदर्शनप्रदर्शनेन परिसान्त्वनम् ॥ २ ॥ पाण्डवैः स्वसहच-रब्राह्मणाभ्यनुज्ञानसम्पादनेन तद्भिसर्जनपूर्वकं धौस्येन सह मन्त्राय क्वचिदुपवेशनम् ॥ ३ ॥

जनमेजयः—
कथं विराटनगरे मम पूर्विपितामहाः ।
आज्ञातवासमुषिता दुर्योधनभयार्दिताः ॥

पतित्रता महाभागा सततं <sup>1</sup>धर्मेचारिणी ।
द्रौपदी सा कथं ब्रह्मक्रज्ञाता दुःखमावसत् ॥

1. ख—दु:खभागिनी अ-क-ङ—सत्यवादिनी। D—1

#### 1वैश**म्पायनः**— <sup>2</sup>तदा सर्वान् वराँह्रब्घ्वा धर्मराजो युधिष्ठिरः । गत्वाऽऽश्रमं ब्राह्मणेभ्य आचख्यौ <sup>3</sup>वृत्तमात्मनः ॥ 3 कथियत्वा च तत् सर्वे ब्राह्मणेभ्यो युधिष्ठिरः । अरणीसहितं भाण्डं ब्राह्मणाय न्यवेदयत् ॥ 8 <sup>4</sup>ततो युधिष्ठिरो राजा कुन्तीपुत्रो दृढवतः । समाहूयानुजान् सर्वान् इति होवाच भारत ॥ युधिष्ठिरः--द्वादशेमानि वर्षाणि राष्ट्राद्वित्रोषिता वयम् । छदाना हतराज्याश्च निस्खाश्च बहुशः कृताः ॥ દ્ધ उषिताश्च वने कृच्छूं यथा द्वादश वत्सरान्। अज्ञातचर्यां वत्स्यामश् छन्ना वर्षे त्रयोदशम् ॥ O वैशस्पायनः-धर्मेण तेंSभ्यनुज्ञाताः पाण्डवा⁵स्संशितव्रताः । अज्ञातवासं वत्स्यन्तज्ञ् छन्ना वर्षे वयोदशम् ॥ Ċ 1. क-म-ते च ब्राह्मणसुख्याश्च सूताः पौरोगवैस्सह । अज्ञातवासमवसन् कथं च परिचारकाः। [अधिकः पाठः] 2. क—तथा तु सर्वा ख-घ-तथा संतान्। ङ-तथा तु तान् म-तथा तु स वरार्न् 3. म-सर्वमेव तत्। 4. म-इत आरम्य तयः श्लोका न सन्ति 5. क-ख-ङ-च-म-्स्सस्यविक्रमाः घ-स्सत्यसङ्गराः

| 8                           | महाभारतम्                                                                                                                                           | [ अ.      |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| अपि नस्तद्भ                 | वेद्भूयो यद्धयं बाह्मणैस्सह ।                                                                                                                       |           |
| समसोष्वेव                   | राष्ट्रेषु स्वराज्यं स्थापयेमहि ॥                                                                                                                   | १६        |
| वैशक्पा                     | यन:                                                                                                                                                 |           |
| इत्यु <del>त्त</del> वा दुः | :खमोहार्तश् श्रुचिधर्मसुतस्तदा ।                                                                                                                    |           |
| सम्मूर्चिछतो                | Sभवद्राजा सास्रकण्ठो युधिष्ठिरः ॥                                                                                                                   | 80        |
| <sup>1</sup> *तसिन् स       | म्मूर्च्छिते मूरि भ्रातरख्रास्य सर्वशः ।                                                                                                            |           |
| <sup>2</sup> शोकमापेदि      | रे तत्र दृष्ट्वा राजानमातुरम् ॥                                                                                                                     | १८        |
| <sup>3</sup> अथ घौम्यं      | ोऽत्रवीद्वाक्यं महार्थं नृपतिं तदा ॥                                                                                                                | १८॥       |
| घौ <b>म्यः</b> -            | <del>-</del>                                                                                                                                        |           |
| <sup>4</sup> राजन् विद्व    | ान् भवान् दान्तस् सत्यसन्धो जितेन्द्रिय                                                                                                             | r: 1      |
| नैवंविधाः ह                 | मुह्यन्ति धीराः कस्याञ्चिदापदि ॥                                                                                                                    | १९॥       |
| देवैरप्यापदः                | प्राप्ताश् छन्नैश्च बहुभिस्तदा ।                                                                                                                    |           |
| तत्र तत्र स                 | पत्नानां निम्नहार्थं महात्मिभः ॥                                                                                                                    | २०॥       |
| इन्द्रेण निष                | वं प्राप्य गिरिप्रस्थाश्रमे तदा ।                                                                                                                   |           |
| छन्नेनोष्य वृ               | इतं कर्म द्विषतां बलनिप्रहे ॥                                                                                                                       | २१॥       |
| * च—अयं <b>!</b>            | <b>छोको नास्ति</b> थे. म—इदमंर्धं नास्ति                                                                                                            | धकः पाठः] |
| স                           | —प्रबुष्य दुःखमोहार्तो धोम्यं धर्मभृतां वर्म् ।<br>विश्वत तृदा राजा सास्त्रकण्ठो धतव्रतः॥ [आ<br>—आश्वासयंस्तं स नृपं भ्रातॄश्च ब्राह्मणैस्सह ।[स्रा |           |

<sup>1.</sup> अ-इति धौम्यस्य तैर्वाक्यैस स राजा परितोषितः

<sup>2.</sup> क-ख-च-म वर्ष्म हास्यामी घ-तस्य हास्यामी यिसन् मोध्यति ङ-न वयं तश्च हास्यामो यसिकेष्यति नो भवान ।

<sup>3.</sup> च-कोशे इदमर्ध नास्ति

| <b>&amp;</b>         | महाभारतम्                                                                             | [अ.                        |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>उत्थाय प्रय</b> य | ुर्वीराः कृष्णामादाय भारत <b>।</b> ।                                                  | જ                          |
|                      | तेक्रम्य तस्माद्वासानिमित्ततः।                                                        |                            |
|                      | जन्याघाश् छन्नवासार्थमुद्यताः ॥                                                       | ४६                         |
|                      | विदस्सर्वे सर्वे मन्त्रविशारदाः ।                                                     |                            |
|                      | कालज्ञा मन्त्राय समुपाविशन् ॥                                                         | ४७                         |
|                      | गिमहाभारते शतसहिस्नकायां संहितायां वैया<br>विराटपर्वणि प्रथमोऽप्यायः॥ १॥              | सिक्यां                    |
|                      | ॥ ४५ ॥ वैराटपर्वणि प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥                                                |                            |
|                      | [अस्मिन्नध्याये ४७ स्टोकाः]                                                           |                            |
|                      | ॥ द्वितीयोऽध्यायः ॥                                                                   |                            |
| युधि।<br>१॥ तथा स्ट  | हरेण ञ्चातृभिः सह मन्त्रेण विराटनगरे निवास्<br>स्य यतिवेषपरिग्रहेण विराटसभास्तारीभवनक | विनर्धारणम् ॥<br>थनम् ॥ २॥ |
| वैशस्प               | ायन:                                                                                  |                            |
|                      | त्रासास्ते सत्यसन्धा <sup>1</sup> मनस्विनः ।                                          |                            |
| अकुर्वत पु           | नुमन्त्रं सह घौन्येन पाण्डवाः ॥                                                       |                            |
| अथात्रवीर            | द्वर्मराजः कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः ।'                                                 |                            |

1. क-यशस्त्रिनः

2. क-च-म-कुरुनन्दनः। ड- कुलवर्धनम्।

भ्रातॄन् कृष्णां च सम्प्रेक्य धौम्यं च <sup>2</sup>कुरुवर्धनः ॥

<sup>1.</sup> क-म-संवत्सरिममं

<sup>2.</sup> क-ख-ड-म-सन्ति रम्या जनपदाः च-रम्या जनपदाः।

<sup>3.</sup> क-म-श्रेदि

| 1युधिष्ठिरः—                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| एवमेतन्महाबाहो यथा स भगवान् प्रभुः।                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| अन्नवीत् सर्वभूतेशस् तथैतन्नैतद्न्यथा ॥               | 8011                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| अवञ्चं त्वेव वासार्थं रमणीयं शिवं सुखम् ।             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| सम्मन्त्र्य सहितैस्सवैंर् द्रष्टव्यमकुतोभयम् ॥        | ११॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| मात्स्यो विराटो बलवान् सार्वभौमश्च विश्रुतः ।         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| दीनशीलो वदान्यश्च घुद्धस्सत्सु सुसम्मतः ॥             | १२॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| गुणवाँह्रोकविख्यातो दृढभक्तिर्विशारदः।                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| तत्र मे रोचते पार्थ मत्स्यराजान्तिकेऽनघ ॥             | १३॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| विराटनगरे तात मासान द्वादश संश्रिताः।                 | The State of the Control of the Cont |
| कुर्वन्तस्तस्य कर्माणि <sup>2</sup> वसामेति ह रोचये ॥ | 8811                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| यानि <sup>3</sup> यानीह कर्माणि तस्य शक्यामहे वयम् ।  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| कर्तुं यो यत् स तत् कर्म त्रवीतु कुरुनन्दन ॥          | १५॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <del>પ્રાર્</del> ત્તુન:—                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| नरदेव कथं कर्म तस्य राष्ट्रे करिष्यसि ।               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| मानुषेन्द्र विराटस्य रंस्यसे केन कर्मणा ॥             | १६॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

<sup>1.</sup> ख-ग-ङ-मा विषादे मनः कार्यं राज्यभ्रंश इति क्वित्। [अधिकः पाटः]

<sup>2.</sup> क-वसामेतीह ङ-वसामेति विरोच्ये। 'ख-व-वसामेति व्यरोच्या

<sup>3.</sup> अ-क-ख-घ-ङ-यानि च

| २] विराटपर्वणि - वैराटपर्व                                                                                                                                                                                  | <b>१</b> १ |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| अक्तिष्टवेषधारी च धार्मिको ह्यनसूयकः।                                                                                                                                                                       |            |
| न तवाभ्युचितं कर्म नृशंसं नापि कैतवम् ॥                                                                                                                                                                     | १७॥        |
| सत्यवागसि <sup>1</sup> याज्ञीयो रागक्रोधविवर्जितः ।                                                                                                                                                         |            |
| मृदुर्वदान्यो हीमांश्च धार्मिकस्सत्यविक्रमः ॥                                                                                                                                                               | १८॥        |
| स राजंस्तपसा क्विष्टः कथं तस्य करिष्यसि ।                                                                                                                                                                   |            |
| न दुःखमुचितं किञ्चिद् <sup>2</sup> राज्यं पापमतेर्यथा ॥                                                                                                                                                     | १९॥        |
| स इमामापदं प्राप्य कथं घोरां तरिष्यसि ॥                                                                                                                                                                     | २०         |
| वैशम्पायनः—<br>अर्जुनेनेवमुक्तस्तु प्रत्युवाच युधिष्टिरः ॥                                                                                                                                                  | રળા        |
| युधिष्टरः—                                                                                                                                                                                                  |            |
| <sup>3</sup> श्र्णु त्वं यत् करिष्यामि अहं वै कुरुनन्दन ॥                                                                                                                                                   | २१         |
| विराटं समनुप्राप्य राजानं मात्स्यनन्दनम् ।                                                                                                                                                                  | •          |
| सभास्तारो भविष्यामि विराटस्येति मे मति: ॥                                                                                                                                                                   | २२         |
| कङ्को नाम बुवाणोऽहं मताक्षस्साधुदेविता ॥                                                                                                                                                                    | २२॥        |
| वैडूर्यान् काञ्चनान् दान्तान् <sup>4</sup> स्फाटिकान् राजतानिप                                                                                                                                              |            |
| कृष्णाक्षाँ होहिताक्षां ख्र निवप्स्यामि मनोरमान् ॥                                                                                                                                                          | २३॥        |
| 1. क-ङ—याज्ञिको स्नेभ ख — याज्ञीयो स्नोभ । 2. ङ—राज्जन् पापमतेर्यथा क-म — किंचिद्धाज्जन् पापजने ख-ग—राज्जन् किंचित्पापमते 3. क-म—अहं तु यत् करिष्यामि तन्मे कर्म निबोधत । 4. क-ख-म—स्फाटिकांश्च मणींस्तथा । |            |
|                                                                                                                                                                                                             |            |

|                                                                                        | 100  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------|
| अरिष्टान् राजगोलिङ्गान् दर्शनीयान् सुवर्घसः ॥                                          | २४   |
| लोहिताश्चाइमगर्भाश्च सन्ति तात धनानि मे ।                                              |      |
| <sup>ो</sup> दर्शनीयास्सभानन्दाः कुश्लैस्साधु निष्ठिताः ॥                              | २५   |
| अप्येतान् पाणिना स्पृष्टा सम्प्रहृष्यन्ति मानवाः ॥                                     | २५॥  |
| तान् विकीर्य समे देशे रमणीये विपांसुले।                                                |      |
| देविष्यामि यथाकामं स विहारो भविष्यति ॥                                                 | २६॥  |
| कङ्को नाम्ना परिवाट् च विराटस्य सभासदः ।                                               |      |
| ज्यौतिषे शकुनज्ञाने निमित्ते चाक्षकौशले ॥                                              | २७॥  |
| त्राह्मो वेदो मयाऽधीतो वेदाङ्गानि च सर्वशः ॥                                           | २८   |
| धर्मकामार्थमोक्षेषु नीतिशास्त्रेषु पारगः ।                                             |      |
| पृष्ठोऽहं कथयिष्यामि राज्ञः प्रियहितं वचः ॥                                            | २९   |
| आसं युधिष्ठिरस्याहं पुरा प्राणसमस्सखा ।                                                |      |
| इति वक्ष्यामि राजानं यदि मामनुयोक्ष्यते ॥                                              | ३०   |
| विराटनगरे छन्न <sup>2</sup> एवं युक्तस्सदा वसे ।                                       | *    |
| इत्येवं मत्प्रतिज्ञातं विचरिष्याम्यहं यथा ॥                                            | ३१   |
| इति श्रीमहाभारते शतसहित्तकायां संहितायां वैयासिक<br>विराटपर्वेणि द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥ | र्या |
| ॥ ४५ ॥ वैराटपर्वणि द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥                                               |      |
| [असिम्बन्याय ३१ श्लोकाः]                                                               |      |

<sup>1.</sup> क-म—दशनीयान् सभानन्दान् छश्चेस्साधु निष्ठितान्। 2. क-म—कृष्णया च सहानुजैः।

# ॥ तृतीयोऽध्यायः ॥

भीमेन युधिष्ठिरं प्रति स्वस्य सूद्वेषपरिग्रहेण विराटभवने निवास-कथनम् ॥ १ ॥ अर्जुनेन युधिष्ठिरं प्रति स्वेन नपुंसकवेषपरिग्रहेण राजक-न्यानाटनादिकथनम् ॥ २ ॥

वैश्वन्यायनः—
एवं निर्दिश्य चात्मानं 1भीमसेनमुवाच ह ॥

युधिष्ठिरः—

भीमसेन कथं कर्म मात्स्यराष्ट्रे करिष्यसि ॥

हत्वा क्रोधवशांस्तव पर्वते गन्धमादने ।

यक्षान् क्रोधाभिताम्राक्षान् रााक्षसांश्चातिपौरुषान् ॥

श्रादाः पाञ्चालकन्याये 2पद्मानि सुबहून्यपि ॥

श्रीविद्यानि कौन्तेय ब्राह्मणार्थमरिन्दम ॥

श्रीमा चाभयसंवीता होकचका त्वया कृता ॥

श्रिक्षम च महावीर्य किम्मीरं 3चैव राक्षसम् ।

ख-च-निरुधसन्नुष्णमार्तिजम्।
 विमुखनश्रु नेताभ्यां भीमसेनमुवाच ह ॥ [अधिकः पाठः]

<sup>2.</sup> क-पुष्पाणि वं रस्नानि।

<sup>3.</sup> क-म-चातिपौरूषम्

<sup>3.</sup> क-म-तात 🗼 क-म-नियोधकः

<sup>5.</sup> क-च-म-स्बादुवन्मधुरास्तथा ख-स्वादून्वा मधुरास्तथा। • घ-स्वादुकान्मधुरास्तथा।

**<sup>ै.</sup> ख-च-म-मा**ल्यः

| ३] विराटपर्वणि - वैराटपर्व                                    | १५   |
|---------------------------------------------------------------|------|
| राजा कर्माणि में द्रष्ट्वा न मां परिभविष्यति ॥                | ११॥  |
| ये च तस्य महामङ्कास् समरेष्वपराजिताः ।                        |      |
| कृतप्रतापा बहुशो राज्ञः प्रत्यायका बले ॥                      | १२॥  |
| <sup>1</sup> रङ्गोपजीविनस्सर्वे परेषां च भयावहाः ।            |      |
| <sup>2</sup> सर्वास्तान् निहनिष्यामि रतिं राज्ञः प्रवर्धयन् ॥ | १३॥  |
| न च तान् युध्यमानोऽहं नियष्ये यमसादनम् ।                      |      |
| तथा तान् निहनिष्यामि जीविष्यन्ति यथाऽऽतुराः ॥                 | 8811 |
| वृषो वा महिषो वाऽपि नागो वा षाष्टिहायनः।                      | •    |
| सिंहो न्याघ्रो <sup>3</sup> यथा चान्यो ग्रहीतन्यो भविष्यति ॥  | १५॥  |
| तान् सर्वान् दुर्प्रहानन्यैर् आश्चीविषविषोपमान् ।             |      |
| बळादहं ब्रहीष्यामि मत्स्यराजस्य पश्यतः ॥                      | १६॥  |
| आरालिका वा सूदा वा येऽस्य युक्ता महानसे।                      |      |
| तानहं प्रीणियष्यामि <sup>4</sup> मानुषान् स्वेन कर्मणा ॥      | १७॥  |
| <sup>5</sup> आरालिको गोविकर्ता सूपकर्ता नियोधक:।              |      |
| आसं युधिष्टिरस्याहम् इति वक्ष्यामि मानुषान् ॥                 | १८॥  |

<sup>1.</sup> अ—कोशे इदमर्थ नास्ति । 2. ख-ड-च-म-तानहं
3. क-ख-ड-म-यदा चास्य । घ-सदा चास्य । च-वने चास्य
4. ख-मानुषेणैव । भानुषांस्तेन । .
5. घ-आराद्धिकोऽप्पकर्ता ।

<sup>1.</sup> ख-आत्मानमात्मना रक्षेश्चरिष्यामि विशाम्पते । [अधिकः पाठः]

<sup>2.</sup> क-च-म-विचरि

<sup>3.</sup> क-म-- छन्नमन्त्रमयाचत । घ-- छन्नो हान्ने भयाचत । ख-ङ-च-- प्रच्डन्नोऽन्नभयाचत ।

<sup>4.</sup> क-म—दृष्टीविष इवाहीनामग्निस्तेष्रस्मिनामिव। अ—अश्लीविषो यथाऽहीना।

| ₹]                        | विराटपर्वणि - वैराटपर्व                  | १७  |
|---------------------------|------------------------------------------|-----|
| रुद्राणामिव का            | पाली विष्णुर्वेलवतामिव ॥                 | २६॥ |
| रोषामर्षसमायुः            | को मुजङ्गानां च तक्षकः ।                 |     |
| वायुवेगबलोद्ध्            | तो गरुडः पततामिव ॥                       | २७॥ |
| तपतामिव चा                | देयः प्रजानां ब्राह्मणो यथा ।            |     |
| ह्रदानामिव पा             | तालं पर्जन्यो ददतामिव ॥                  | २८॥ |
| आयुघानां वरो              | ो वजः ककुद्मांश्च गवां वरः।              |     |
| धृतराष्ट्रश्च नाग         | गानां हस्तिष्वैरावतो वरः ॥               | २९॥ |
| पुत्रः प्रियाणाम          | ाधिको भार्या च सुहृदां वरा ।             |     |
| गिरीणां प्रवरो            | मेरुर् देवानां मधुसूदनः ॥                | ३०॥ |
| प्रहाणां प्रवरश्च         | ान्द्रस् सरसां <sup>1</sup> मानसं वरम् ॥ | ३१  |
| <sup>2</sup> यथैतानि विशि | शेष्टानि स्वस्वजात्यां वृकोदर ।          | •   |
| एवं युवा गुडा             | केशश् श्रेष्टस्सर्वधनुष्मताम् ॥          | ३२  |
| सोयमिन्द्रादन             | त्रमो वासुदेवाच भारत ॥                   | ३२॥ |
| उषित्वा पञ्च              | वर्षाणि सहस्राक्षस्य वेश्मनि ।           |     |
|                           | युक्तस् सर्वशस्त्रमृतां वरः ॥            | ३३॥ |
| अवाप चास्त्रम             | स्त्रज्ञस् सर्वे सर्वज्ञसम्मतः ॥         | ३४  |
| 1                         |                                          |     |

<sup>1.</sup> क-ध-च-म-मानसी वरः। ख-मानसं सरः। 2. अ-कोशे इदमर्धं नास्ति। 3. क-ख-म-ब्रह्मचर्यंब्रते युक्तः सर्वशस्त्र D-2

<sup>5.</sup> ख-च-पीनौ परिषसङ्काशौ मृदुताम्रतलौ शुभौ। [अधिकः पाठः]

<sup>6.</sup> क-ड--रंस्यते <sup>7.</sup> क-ख-ड-च-म-तलपीडनात् '

1. च-कोशे-इदमर्ध नास्ति-स्थलान्तरे वर्तते see foot-note 2.

8011

स्त्रीभावसमुदाचारान्नृत्तगीतकथाश्रयैः ।

छादयिष्यामि राजेन्द्र माययाऽऽत्मानमात्मना ॥

3]

<sup>2.</sup> ख-च-वासुदेवसमो छोके यशसा विक्रमेण च॥ सोऽयं राज्ये विराटस्य भवने भरतर्षभ । मेरः प्रच्छादित इव निवोसं ऋणु मुष्टिना ॥ [अधिकः पाटः] म-सोऽहं क्रेड्येन रूपेण षण्डकोऽहमिति ब्रुवन् । च-आजातष्यण्डकोऽसीति प्रतिज्ञातं हि पातकम् ॥ [अधिकः पाठः]

<sup>3.</sup> क-ख-घ-छ-ग-बुद्धिकर्मकृत्।

| •                                                             |      |
|---------------------------------------------------------------|------|
| युधिष्ठिरस्य गेहेऽस्मिन द्रौपदीपरिचारिका।                     |      |
| <sup>1</sup> डिषताऽस्मीति वक्ष्यामि धर्मराजस्य सम्मता ॥       | 8211 |
| <sup>2</sup> उर्वेश्या अपि शापेन प्राप्तोऽस्मि नृप षण्डताम् । |      |
| शकप्रसादान्मुक्तोऽहं वर्षाणां तत्त्रयोदशम् ॥                  | ४९॥  |
| एतेन विधिना च्छन्नः कृतकेन यथाबलम्।                           |      |
| विहरिष्यामि राजेन्द्र विराटनगरे सुखम् ॥                       | 4011 |
|                                                               |      |

इति श्रीमहाभारते शतसहस्निकायां संहितायां वैयासिक्यां विराटपर्वणि तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ ॥ ४५ ॥ वैराटपर्वणि तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥

[अस्मिन्नध्याये ५०॥ श्लोकाः]

### ॥ चतुर्थोऽध्यायः ॥

युधिष्ठिरं प्रति नकुलेन विराटनगरे अश्वपाळकतया स्वस्य निवास-कथनम् ॥ १ ॥ सहदेवेन गोपाळकतया स्वस्य निवासकथनम् ॥ २ ॥ द्रोपद्या सैरन्ध्रीभावेन स्वस्य निवासकथनम् ॥ ३ ॥

युधिष्ठरः—
<sup>3</sup>किंकर्ता किंसमाचारो नकुलोऽयं भविष्यति । सुकुमारश्च शूरश्च दर्शनीय⁴स्सुखे रतः ॥

8

<sup>1.</sup> अ-ख -भावितास्मीति चाख्यामि।

<sup>2.</sup> च-म-कोशयोः श्लोकोऽयं नास्ति।

<sup>3.</sup> क—िंक त्वं नकुछ कुर्वाणस् तस्य तात चरिष्यसि । खन्व-च-म—िंककर्मा ।

<sup>4.</sup> क-ख-घ-म-सुलैधितः। ङ-सुलोचितः।

| ४] विराटपर्वणि - वैराटपर्व २१                                            |
|--------------------------------------------------------------------------|
| अदुःखाईश्च बालश्च लालितश्चापि नित्यशः ।                                  |
| सोऽयमार्तश्च शान्तश्च किं नु रोचियता त्विह ॥                             |
| नकुळ:                                                                    |
| अश्वाध्यक्षो भविष्यामि विराटस्येति मे मतिः ।                             |
| द्रामग्रन्थीति नाम्नाऽहं कर्मैतत् सुप्रियं मम ॥ ३                        |
| दामप्रन्थी परिज्ञाता कुशलो दामकर्मणि ॥ ३॥                                |
| <sup>1</sup> कुश्चलोस्म्यश्वशिक्षायां तथैवाश्वचि <sup>2</sup> कित्सिते । |
| प्रियाश्च सततं मेऽश्वाः कुरुराज यथा तव ॥ ४॥                              |
| न मां परि <sup>3</sup> हरिष्यन्ति किशोरा बडवास्तथा ।                     |
| न दुष्टाश्च भविष्यन्ति पृष्ठे धुरि च मद्गताः ॥ ५॥                        |
| प्रेक्षन्ते ये च मां केचिद् विराटनगरे जनाः ।                             |
| तेभ्य एवं प्रवक्ष्यामि विहरिष्याम्यहं सुखम् ॥ ६॥                         |
| वैशम्पायनः—                                                              |
| नकुलेनैवमुक्तस्तु धर्मराजोऽब्रवीद्वयः ॥ ७                                |
| युधिष्ठिरः—                                                              |
| बृहस्पतिसमो बुद्धा नये घोशनसा समः।                                       |
| मन्त्रैर्नानाविधेर्नीतः पथ्यैस्सुपरिनिष्ठितः ॥ ८                         |
| 1. ख-घ-ड-न मां परिभविष्यन्ति जना जात्विह कहिंचित्।                       |
| • [अधिकः पाठः]<br>2. ख—चिकिःसने । <sup>3</sup> . च-म—भवि                 |

ख-सुनीतिज्ञश्च शूरश्च। घ-सुविनीताधिशूरश्च।

<sup>8.</sup> क-गावस्यु सुखिता। घ-गावस्युसुहिता। **रु-च**-गावस्युसहिता।

<sup>1.</sup> ख-निपुणं च चरिष्यामि । घ-ङ-निपुणं विचरिष्यामि । च-निपुणत्वं चरि

<sup>2.</sup> अ-कोशे सार्धश्चीकत्वयं नास्ति।

<sup>3.</sup> च -कोंदेा इतः स्टोकद्वयं नास्ति।

सुकुमारी सुश्रीला च राजपुत्री यशस्त्रिनी । कथं वत्स्यति कल्याणी विराटनगरे सती ॥ 2311 द्रौपदी-अहं वत्स्यामि राजेन्द्र निर्वृतो भव पार्थिव । यथा ते मत्कृते शोको न भवेन्नृप तच्छ्णु ॥ २४॥ <sup>1</sup>यथा तु मां न जानिन्त तत् करिष्याम्यहं विभो । . छन्ना वत्स्याम्यहं <sup>2</sup>यन्मां न विज्ञास्यन्ति केचन ॥ २५॥ वृत्तं <sup>3</sup>तच समाख्यास्ये शमाप्रुहि विशाम्पते । सैरन्ध्रीजातिसम्पन्ना नाम्नाऽहं व्रतचारिणी ॥ २६॥ <sup>4</sup>सैरन्थ्यो रक्षितास्स्त्रीणां मुजिष्यास्सन्ति भारत । एकपत्न्यस्त्रियश्चैता इति लोकस्य निश्चयः ॥ २७॥ साऽहं ब्रुवाणा सैरन्ध्री कुशला केशकर्मणि।  $^{5}$ नाSहं तव भविष्यामि दुभेरा राजवेद्दमनि ॥ 2611 कृता चैव सदा रक्षा व्रतेनैव नराधिप।

<sup>1.</sup> क-म-तेषां तवानुजानां च। अ-ङ-तेषां तु मनुजानां यत्।

<sup>2.</sup> क-म-राजन्। घ-यतात्।

<sup>3.</sup> क-ध-ह-तस्य।

<sup>4.</sup> क-ख-इ-च-भविष्यति महाराज विरादस्येति मे मतिः।

<sup>[</sup>अधिकः पाठः]

<sup>5.</sup> क-ख-घ-ड-च-म--प्रमदाहारिका छोके पुरुषाणा प्रवासिनाम्। [अधिकः प्राटः]

वित्रापार । किल्याणं भाषसे कृष्णे यथा कौलेयकी तथा । न पापमनवद्याङ्गी भाषसे चारुहासिनी ॥

3811

इति श्रीमहाभारते शतसहित्तकार्या संहितायां वैयासिक्यां विराटपर्वणि चतुर्थोऽध्यायः॥ ४॥ ॥ ४५॥ वैराटपर्वणि चतुर्थोऽध्यायः॥ ४॥ असमस्याये ३१॥ स्टोकाः

#### ॥ पञ्चमोऽध्यायः ॥

पाण्डवैरिन्द्रसेनादीन् प्रति द्वारकादिगमनचोदना ॥ १॥ पाण्डवान् अति धौम्येन राजगृहवासप्रकारानुशासनम् ॥ २॥

युधिष्टरः—
कर्माण्युक्तानि युष्माभिर् यानि तानि चरिष्यथ ।

मम चापि यथा बुद्धिर् उचिता हि विनिश्चयात् ॥ १

पुरोहितोऽयमस्माकम् अग्निहोत्नाणि रक्षतु ।

सूदाः पौरोगवैस्सार्थं द्रुपदस्य निवेशने ॥ २

1. ख-इस्रेतन्मस्प्रतिज्ञातं यन्मा स्वं परिपृच्छिस । [अधिकः पाठः]

2. म-इत्येवं मत्प्रतिज्ञातं विहरिष्याम्यहं यथा। [अधिकः पाठः]

| 4]              | विराटपर्वणि - वैराटपर्व                   | ₹७. |
|-----------------|-------------------------------------------|-----|
| पाण्डवाग्निर    | यं लोके सर्वशस्त्रमयो महान् ।             | 100 |
| भर्ता गोप्ता ।  | च भूतानां राजा पुरुषवित्रहः ॥             | 80  |
| सर्वात्मना व    | र्तमानं यथा दोषो न संस्पृशेत्।            |     |
| राजानमुपर्जा    | विन्तं तस्य <sup>1</sup> वृत्ति निबोधत ॥  | ११  |
| नातिवर्तेत म    | र्यादां पुरुषो राजसम्मतः ।                |     |
| व्यवहारं पुन    | ार्लोके मर्यादां पण्डिता विदुः ॥          | १२  |
| न हि पुत्रं न   | न नप्तारं न भ्रातर <sup>2</sup> मरिन्दम । |     |
| समतिक्रान्तम    | नर्यादं पूजयन्ति नराधिपाः ॥               | १३  |
| गच्छन्नपि प     | रां <sup>8</sup> भूमिं भूमिपालनियोजितः ।  |     |
| जात्यन्ध इव     | मन्येत मर्यादामनुचिन्तयन् ॥               | १४  |
| घृष्टो द्वारं स | दा पञ्चेन्न च राजसु विश्वसेत्।            | •   |
| तदेवासनमनि      | विच्छेद् यत्न नाभिल्षेत् परः ॥            | १५  |
| यत्रोपविष्टस्स  | ाङ्करपं नोपहन्या⁴द्वळीयसाम् ।             |     |
| तदासनं राज      | तकुले ईप्सेत पुरुषो वसन्।।                | १६  |
| यथैनं यत्र =    | वासीनं शङ्केरन् दुष्टघारिणः।              |     |
| न तत्रोपवि      | शेज्ञातु यो राजवसतिं वसेत् ॥              | १७  |
| स्वभूमौ कार     | ममासीत तिष्टेद्वा राजसन्निघौ ।            |     |
| 1. क-घ-चृ       | त्तं। 2. क-च-म—म <b>्मिस्ट्स</b>          | Ti: |

<sup>3.</sup> क-ख-घ - भूतिं।

<sup>4.</sup> क-ख-**घ-ड-म-ब**लीयसः।

| <b>२८</b>                        | महाभारतम्                                  | [अ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| न त्वेवासनमन्यस्य                | प्रार्थियेत कदाचन ॥                        | १८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| परासनगतं होनं पर                 | स्य परिचारकाः ।                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <sup>1</sup> परिषद्यपकर्षेयुः पा | रेहास्थेत <b>श</b> त्रुभिः ॥               | १९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| नित्यं विप्रतिषिद्धं तु          | पुरस्तादासनं मतम् ॥                        | १९॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| अर्थार्थ हि यदा भृत              | यो राजानमुपतिष्ठते ॥                       | २०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| दक्षिणं वाऽपि वामं               | वा <sup>2</sup> भागमाश्रित्य पण्डितः।      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| तिष्ठेद्विनीतवद्राजन्            | न पुरस्तात्र पृष्ठतः ।।                    | २१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| रक्षिणामात्तरास्त्राणां          | पश्चात्स्थानं विधीयते ॥                    | ्रशा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| भातृगोत्रे खगोत्रे व             | ा नाम्रा शीलेन वा पुनः।                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| सङ्ग्हार्थं मनुष्याणां           | नित्यमाभाषिता भवेत् ॥                      | २२॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| पूज्यमानोऽपि यो र                | पज्ञा <sup>3</sup> नरान् न प्रतिपूज्येत् । |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <sup>4</sup> नैतमाराधयेजातु इ    | ग्रास्ता शिष्यानिवालसान् ।।                | २३॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| नास्य युग्यं न पर्येड्वं         | ह नासनं न रथं तथा।                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| आरोहेत् सान्वितोः                | ऽस्मीति यो राजवसितं वसेत्।।                | २४॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| यो वै गृहेभ्यः प्रवर             | तन् क्रियमाणमनुसारेत् ।                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| उत्थाने नित्यसङ्करप              | ो निस्तन्द्रीस्संयतात्मवान् ॥              | २५॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                  |                                            | autoniosterios autono e reconstituto de la constituto de |

<sup>1.</sup> घ-पदं तस्यापकवेयु रपहास्येत। अ-प्रतिपद्यापकवेयुः।
2. क-ख-घ-म-बाहु।
3. क-नरो न। १ छ-घ-ङ- न चैनं।
4. क-नैनमाराधियस्यन्ति। छ-घ-ङ-ख-म-नैन।

| ۹]                              | विराटपर्वणि - वैराटपर्व                    | २९         |
|---------------------------------|--------------------------------------------|------------|
| परीतः क्षुत्पिपासा              | ।भ्यां विहाय परिदेवनम् ।                   |            |
| दुःखेन सुखमन्वि                 | च्छेद् यो राजवसितं वसेत्।।                 | २६॥        |
| अन्येषु प्रेष्यमाणेषु           | षुरस्ताद्वीर उत्पतेत् ।                    |            |
| करिष्याम्यहमिस्रे               | वं यस्स राजसु सिद्ध्यति ॥                  | २७॥        |
| उष्णे वा यदि वा                 | शीते रालौ वा यदि वा दिवा।                  | ***        |
| आदिष्टो न विकल                  | पेत यस्स राजसु सिद्ध्यति ॥                 | २८॥        |
| <sup>1</sup> नैव प्राप्तोऽवमन्य | ोत सदा मर्त्यो विशारदः ।                   |            |
| मानं प्राप्तो न हुन्            | येत न व्यथेच विमानितः ॥                    | રલા.       |
| ऋजुर्रेदुस्सत्यवादी             | यस्स राजसु सिद्ध्यति ॥                     | ३०         |
| नैव लाभाद्धर्षमिय               | ान्न व्यथेच विमानितः।                      |            |
| समः पूर्णतुलेव स्य              | ाद् यो राजवसतिं वसेत् ॥                    | <b>३</b> १ |
| अल्पेच्छो <sup>2</sup> धृतिम    | ान् राज्ञश् छायेवा <sup>3</sup> नपगस्सदा । |            |
| दक्षः प्रदक्षिणो घ              | ारो यो राजवसतिं वसेत् ॥                    | ३२         |
| <sup>⁴</sup> इतिहासपुराणज्ञः    | कुशलस्तकथासु च ।                           |            |
| वदान्यस्सत्यवाक्                | चापि यो राजवसतिं वसेत्।।                   | ₹₹         |
| 1                               | ਸੀਜ਼ੀ ਤਾਰਿ                                 |            |

<sup>1.</sup> म—कोशे अयं छोको नास्ति
2. क-म—मतिमाञ्ज्ञीमान्
3. ख-ङ—नुगतः। च—नुपमः।
4. अ-घ—कोशयोः अयं छोको नास्ति।

<sup>1.</sup> क-म-निधितम्

| 4]                         | विराटपर्वणि - वैराटपर्व             | 38          |
|----------------------------|-------------------------------------|-------------|
| अन्तःपुरगतं हो             | नि स्त्रियः हीबाश्च सर्वशः।         |             |
| वर्तमानं यथाव              | च कुत्सयेयुरसंशयम् ॥                | ४३          |
| तस्माद्गम्भीरमा            | त्मानं कृत्वा हर्षे नियम्य च ।      |             |
| नित्यमन्तः पुरे            | राज्ञो न वृत्तं कीर्तयेद्वहिः ॥     | 88          |
| यथा हि सुमह                | ामन्त्रो भिद्यमानो हरेत् सुखम् ।    | 10 All 10 A |
| <sup>1</sup> एवमन्त:पुरे ह | वृत्तं श्रूयमाणं बहिर्भवेत् ॥       | ४५          |
| या तु वृत्तिरव             | ह्यानां बाह्यानामपि केवलम् ।        |             |
| उभयेषां समस्त              | ानां ऋणु राजोपजीविनाम् ॥            | ४६          |
| न स्त्रियो जातु            | मन्येत बाह्ये वाऽऽभ्यन्तरेऽपि वा ।  |             |
| अनुजीविनां न               | रिन्द्रस्तु सृजेद्धि सुमहद्भयम् ॥   | ४७          |
| मत्वाऽस्य प्रिय            | मात्मानं राजरत्नानि राजवत् ।        |             |
| अराजा राजयो                | ांग्यानि नोपयुङ्जीत पण्डितः ॥       | 88          |
| अराजानं हि                 | रत्नानि राजकान्तानि राजवत् ।        |             |
| <sup>2</sup> मुञ्जानं न न  | रं राजा तितिक्षेतानुजीविनम् ॥       | ४९          |
| तस्मादव्यक्तभो             | गिन भोक्तव्यं भूतिमिच्छता ।         |             |
| तुल्यभोगं हि               | राजा तु भृत्यं कोपेन योजयेत् ॥      | ५०          |
| न चापत्येन स               | ।म्प्रीतिं राज्ञः कुर्वीत केनचित् । |             |
| ·                          |                                     |             |

<sup>1.</sup> अ-ङ—कोशयोः इदमर्थं नास्ति। 2. क-म—प्रमुजानं हि को राजा

<sup>1.</sup> इ-विष्कृद्यते। घ-हि छिद्यते।

<sup>2.</sup> स-तान् सर्वाद् परिवर्जयेत्।

<sup>3.</sup> क-कारणादिव। इ-कारणानि च।

| ५] विराटपर्वाण - वैराटपर्व ३                                            | ३   |
|-------------------------------------------------------------------------|-----|
| तैश्च सामन्तदूतैश्च न <sup>1</sup> संसज्जेत कहिंचित् ॥ ५०               | ,11 |
| न चान्याचरितां भूमिम् असन्दिष्टो महीपतेः।                               |     |
| उपसेवेत मेधावी यो राजवसितं वसेत् ॥ ६०                                   | 11  |
| न च सन्दर्शने राज्ञां प्रबन्धमभिसञ्जपेत्।                               |     |
| अपि चैतद्दिराणां व्यळीकस्थानमुत्तमम् ॥ ६१                               | il. |
| अर्थकामा च या नारी राजानं स्यादुपिश्वता।                                |     |
| <sup>2</sup> अनुजीवी तथायुक्तां निध्यायन <sup>3</sup> दुष्यते च सः ॥ ६२ | (H  |
| तस्मान्नारीं न निष्यायेत् तथायुक्तां विचक्षणः ॥                         | 3   |
| तथा क्षुतं च वातं च निष्ठीवं चाचरेच्छनैः ॥ ६३                           | 11  |
| न नर्मसु हसेजातु मूढवृत्तिहिं सा स्मृता ।                               |     |
| स्मितं तु मृदुपूर्वेण दर्शयीत प्रसादजम् ॥ ६४                            | 'II |
| न चाक्षी न मुजी जातु न च वाक्यं समाक्षिपेत् ।                           |     |
| न च तिर्यगवेक्षेत चक्षुभर्या सम्यगाचरेत् ॥ ६५                           | II  |
| भ्रुकुटिं च न कुर्वीत न चाङ्गुष्टैर्महीं लिखेत्।                        |     |
| न च गाढं विजृम्भेत जातु राज्ञस्समीपतः ॥ ६६                              | 11  |
| न प्रशंसेन्न चासूरोत् प्रियेषु च हितेषु च ।                             |     |
| स्तूयमानेषु वा तत्र दूष्यमाणेषु वा पुनः॥ ६५                             | 11  |
| 1. क-म-पूज्यमानो मुनिर्भवेत्। ख-न स सज्जेत कहिंचित्।                    |     |

<sup>2.</sup> ब-ड-अनुजीवितया युक्ता ये ये दूयेत चेतसः! 3. क-म-द्यते नरः। ख-दुद्धते च सः। D-3

| अथ सन्दर्भमानेषु प्रियेषु च हितेषु च ।                       |     |
|--------------------------------------------------------------|-----|
| श्रूयमाणेषु वाक्येषु वर्णयेदमृतं यथा ॥                       | ६८॥ |
| न राज्ञः प्रतिकूळानि सेवमानस्सुखी भवेत्।                     | •   |
| पुत्रो वा यदि वा भ्राता यद्यप्यात्म <sup>1</sup> समो भवेत् ॥ | ६९॥ |
| अप्रमत्तो हि राजानं रञ्जयेच्छीलसम्पदा ।                      |     |
| उत्थानेन तु मेधावी शौचेन <sup>2</sup> द्विविधेन तम् ॥        | ७०॥ |
| स्नानं हि वस्त्रशुद्धिश्च शारीरं शौचमुच्यते।                 |     |
| असक्तिः प्राकृतार्थेषु द्वितीयं शौचमुच्यते ॥                 | ७१॥ |
| राजां भोजो विराट् सम्राट् क्षत्रियो भूपतिर्नृपः ।            |     |
| य एतैस्स्तूयते शब्दैः कस्तं नार्चितुमहिति ॥                  | ७२॥ |
| तसाद्भको हि युक्तस्सन् सत्यवादी जितेन्द्रियः ।               |     |
| मेधावी घृतिमान् प्राज्ञस् संश्रयीत महीपतिम् ॥                | ७३॥ |
| कृतज्ञं प्राज्ञमक्षुद्रं दृढभक्ति जितेन्द्रियम् ।            |     |
| <sup>8</sup> वर्धमानं स्थितं स्थाने संश्रयीत महीपतिम् ॥      | ७४॥ |
| एव वस्समुदाचारस् समुदिष्टो यथाविधि ।                         |     |
| यथाऽर्थान् सम्प्रपत्स्यन्ते पार्थ राजोपजीविनः ॥              | ७५॥ |
| संबत्सरमिमं तावद् एवंशीला बुभूषत ।                           |     |

<sup>1.</sup> क-म-समस्सखा
2. क-ड-च-विविधेन तु ।
3. च-इतः स्टोकद्वर्थं नास्ति। घ-विनयेन च।

ततस्खविषयं प्राप्य यथाकामं चरिष्यथ ॥

७६॥

वैशस्पायनः

तं तथेत्यत्रुवन् पार्थाः पितृकरुपं यशस्विनम् । प्रहृष्टाश्चाभिवाद्यैनम् उपातिष्ठन् परन्तपाः ॥

७७॥

<sup>ा</sup>तेषां प्रतिष्ठमानानां मन्तांश्च ब्राह्मणोऽजपत् ।

<sup>2</sup>भवाय राष्ट्रलाभाय पराय विजयाय घ ॥

1100

इति श्रीमहाभारते शतसहस्त्रिकायां संहितायां वैयासिक्यां विराटपर्वणि पञ्चमोऽध्यायः॥ ५॥ ॥ ४५॥ वैराटपर्वणि पञ्चमोऽध्यायः॥ ५॥

[असिन्नध्याये ७८॥ श्होकाः]

## ॥ षृष्टोऽध्यायः ॥

पाण्डवैधौंग्यविसर्जनपूर्वक विराटनगरसमीपगमनम् ॥ १ ॥ पाण्ड वैर्वनमध्ये इमशानसंनिहिते शमीबुक्षे स्वायुधनिक्षेपः ॥ २ ॥ तथा स्वेषां साङ्केतिकनामकल्पनेन विराटनगरपरिसरगमनम् ॥ ३ ॥

वैश्वम्पायनः— तेऽम्निं प्रदक्षिणं कृत्वा बाह्मणं च पुरोहितम् । अभिवाद्य ततस्सर्वे <sup>अ</sup>प्रस्थातुमुपचक्रमुः ॥

Ş

1. क-म-सर्वविद्यप्रज्ञमनान् अर्थसिद्धिकरांस्तथा।

[अधिक:पाठ:]

2. क—स्बद्धव्यप्रतिलाभाय शतूर्णा मर्दनाय च। स्वस्ति वोऽस्तु शिवं चास्तु द्वक्ष्यामि पुनरागतान्॥

[अधिकः पाठः]

3. क-प्राद्मवन् सह कृष्णया।

| युधिष्ठिरः—                                             |     |
|---------------------------------------------------------|-----|
| अनुशिष्टोऽस्मि भद्रं ते नैतद्वक्ताऽस्ति कश्चन ।         |     |
| कुन्तीमृते मातरं नः <sup>1</sup> पितरं च यशस्विनम् ॥    | २   |
| यदेवानन्तरं कार्यं तद्भवान् <sup>2</sup> कर्तुमहिति ।   |     |
| तारणाय तु दुःखस्य प्रस्थानाया <sup>3</sup> भयस्य च ॥    | 3   |
| वैश्वस्पायनः—                                           |     |
| तेषां प्रतिष्ठमानानां धौम्यो मन्त्रानथाजपत् ।           |     |
| · सर्वविद्मप्रशमनान् अर्थसिद्धिकरांस्तथा ।।             | 8   |
| ततः पावकमुञ्ज्वाल्य मन्त्रहव्यपुरस्कृतम् ॥              | 811 |
| याज्ञसेनीं पुरस्कृत्य सर्व एव महारथाः।                  |     |
| प्राद्रवन् सह धौम्येन बद्धशक्षा वनाद्वनम् ॥             | 411 |
| ते वीरा बद्धनिस्त्रिशा धनुबीणकलापिनः ।                  |     |
| अगच्छन् भीमधन्वानः काम्यकाद्यमुनां नदीम् ॥              | ६॥  |
| उत्तरेण दशाणीनां पाञ्चालान दक्षिणेन तु ।                |     |
| अन्तरेण यक्नुहोम्नश् शूरसेनांश्च पाण्डवाः ॥             | ७॥  |
| <sup>4</sup> ते तस्या दक्षिणं तीरम् अन्वगच्छन् पदातयः । |     |
| ततः प्रत्यक्प्रयातास्ते सङ्कामन्तो वनाद्रनम् ॥          | टा। |

<sup>1.</sup> क-म-विदुरं च महामतिम्। ख-घ-ङ-पितरं च महीपतिम्!

<sup>2.</sup> ख-ड-म--वनतु 3. क-ख-ग--भयाय च। 4. क-म--कालिन्दी ख-घ-ड-म - य भवाय च।

<sup>1.</sup> अ-क-कोशयोर्यं श्लोको नास्ति।

| ३८ महाभारतम्                                                                                         | [अ.                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <sup>1</sup> बाहुभ्यां परिगृह्यैनां मुहूर्तं नकुळ त्रज ॥                                             | १७॥                               |
| <sup>2</sup> ततोऽदूरे विराटस्य नगरं भरतर्षभ।                                                         |                                   |
| राजधान्यां निवत्स्थामस् सुमुक्तमिव नो वनम् ॥                                                         | १८॥                               |
| नकुक:                                                                                                |                                   |
| पूर्वाह्ने मृगयां गत्वा <sup>8</sup> वने विद्धा महामृगाः ।                                           |                                   |
| अटवी च मया दूरं सृता मृगवधेप्सुना ॥                                                                  | १९॥                               |
| विषमा ह्यतिदुर्गा च वेगवत् परिधावता ।                                                                |                                   |
| सोऽहं घर्माभितप्तो वै नैनामादातुमुत्सहे ॥                                                            | २०॥                               |
| युधिष्टिर:—                                                                                          |                                   |
| सहदेव त्वमादाय मुहूर्त द्रौपदी नय ।                                                                  |                                   |
| राजधान्यां निवल्यामस् सुमुक्तमिव नो वनम् ॥                                                           | 2811                              |
| सहदेशः—                                                                                              |                                   |
| अहमप्यस्मि तृषितः श्लुधया च प्रपीडितः ।                                                              |                                   |
| <sup>4</sup> परिश्रान्तश्च भद्रं ते नैनामादातुमुत्सहे ॥                                              | २२॥                               |
| युधिष्टरः—                                                                                           |                                   |
| एहि वीर विशालाक्ष वीरसिंह इवार्जुन ॥                                                                 | २३                                |
| 1. क सहुम्यां नकुळादाय मुहूर्त द्वीपदीं नय ।<br>ख-म-ड-च-म- मुहूर्त परिगृह्यैना बाहुम्यां नकुळोद्गह । | <del>Ningsting of</del> the Ports |
| 2. क−a — इतो                                                                                         |                                   |
| 3. ख—मया विद्वाविता सृगाः। घ-ङ-च-म—मया विद्वा वर्ते<br>4. क-ख-म-म-भारतो प्रमाधिताले के               | ं सृगाः ७                         |

| <b>६]</b>      | विराटपर्वणि - वैराटपर्व                    | ३९                                        |
|----------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|
| इमां कमलप      | <b>बाक्षीं द्रौपदीं</b> द्रुपदात्मजाम् ।   |                                           |
| परिगृह्य मुहूर | ैं त्वं वाहुभ्यां कुशलं ब्रज ॥             | 28                                        |
| राजधान्यां रि  | नेवत्स्यामस् सुमुक्तामिव नो वनम् ॥         | २४॥                                       |
| वैशम्पाय       | न:—                                        |                                           |
| गुरोर्वचनमाः   | ज्ञाय सम्प्रहृष्टो धनञ्जयः ।               | ·<br>···································· |
| तामादायार्जुः  | नः पार्थो द्रौपदीं हस्तिराडिव ॥            | २५॥                                       |
| प्रवन्नाज मह   | ाबाहुर् अर्जुनः <sup>1</sup> प्रियदर्शनः ॥ | <b>३</b> ६                                |
| जटिलो वल्व     | क्लधर <b>श् श</b> रतूणीधनुर्धरः ।          |                                           |
| स्कन्धे कृत्वा | वरारोहां बाळामायतळोचनाम् ॥                 | २७                                        |
| आनीय नग        | राभ्याशम् अवातारयदर्जुनः* ॥                | २७॥                                       |
| स राजधानी      | सम्प्राप्य पार्थिवोऽर्जुनमत्रवीत् ॥        | २८                                        |
| युधिष्ठिर      |                                            |                                           |
| इमानि पुरुष    | ाञ्याघ्र आयुधानि परन्तप ।                  |                                           |
| कस्मिन् न्या   | सचितव्यानि गुप्तिश्चेषां कथं भवेत् ॥       | २९                                        |
| सायुधा हि      | वयं तात प्रवेक्यामः पुरं यदि ।             |                                           |
| समुद्वेगं जन   | स्यास्य करिष्यामो न संशयः ॥                | ३०                                        |
| 1. a           | -प्रियक्ष्मानस् । च-परवीरहा                |                                           |

<sup>1.</sup> क-च-म-प्रियदर्शनम् । च-परवीरहा \* सर्वेषु कोशेषु अत्रैवाध्यायसमाप्तिर्देश्यते ।

| ६] विराटपर्वणि - वैराटपर्व                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ४१                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| एवं परिहरिष्यन्ति मनुष्या वनचारिणः ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | e e e e e e e e e e e e e e e e e e e |
| एवमत्र यथाजोषं विहराम यथासुखम् ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ३९॥                                   |
| अत्रैवं नावबुध्यन्ते मनुष्याः केचिदायुधम् ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 80                                    |
| वैशस्पायनः—                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                       |
| एवमुक्त्वा स राजानं धर्मात्मानं धनञ्जयः।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                       |
| प्रचक्रमे निधानाय शस्त्राणां भरतर्षम ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 88                                    |
| तानि सर्वाणि सन्नहा पञ्च पञ्चाचलोपमाः ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                       |
| आयुधानि कठापांश्च <sup>1</sup> निक्षिशांश्चातुलप्रभान् ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ४२                                    |
| <sup>2</sup> येन देवान् मनुष्यांश्च पिशाचोरगराक्षसान् ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                       |
| निवातकवचांश्चापि पौछोमांश्च परन्तपः ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ४३                                    |
| कालकेयांश्च दुर्धर्षान् सर्वाश्चैकरथोऽजयत् ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ४३॥                                   |
| स्फीताञ्जनपदांश्चान्यान् अजयत् कुरुनन्दनः ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 88                                    |
| <sup>3</sup> एत्दुयं महाघोरं सपत्नगणस्द्नम् ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                       |
| <sup>⁴विंउ</sup> यं समकरोत् पार्थो गाण्डीवमभयङ्करम् ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 84                                    |
| 1. क-म—निश्चिशांश्चानलोपमान्<br>2. ख—ततो युधिष्ठिरो राजा सहदेवसुवाच ह ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                       |
| आरुह्यमा शमीं वीर निधत्स्वेहायुघानि नः।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                       |
| इति सन्दिश्य तं पार्थः पुनरेव धनक्षयम् ।<br>अबवीदायुधानीह निधातुं भरतर्षभ ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | [अधिकः पारः]                          |
| 3. ख-ध-तमुद्रमें महाघोषम्। ड-तदुद्रमं।<br>4. क-ख-ध-ध-म-असज्य।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                       |
| the contract of the contract o |                                       |

2. **अ-क-घ-**ङ-च-म-वशाक्षव्ते पर्वते ।

न्यस्याम्यहं वायुसमीपतश्च वनस्पतीनां च 4सपवतानाम् ॥

६९

<sup>1.</sup> क-घ-ड-च-म-अरणीपर्वणः काले वरदत्तः परन्तपः। अधिकः पाठः]

<sup>2.</sup> क-घ-ड-च कुन्तीपुत्तो युधिष्टिरः।

<sup>3.</sup> क-घ-ड-च-सुवचः पुरुषव्यात्रः प्रोवाच मधुराक्षरम्\[अधिकः पाठः]

<sup>4.</sup> अ-ङ-सरित्पतीनाम्।

| एष न्यासो मया <sup>1</sup> न्यस्तस् सूर्यसोमानिलान्तिके । | •           |
|-----------------------------------------------------------|-------------|
| महां पार्थाय वा देयं पूर्णे वर्षे त्रयोदशे ॥              | <b>60</b> . |
| <sup>2</sup> नेदं भीमाय दातव्यम् अयं कुढ़ो वृकोदरः ॥      | ७०॥         |
| अमर्षान्नित्यसङ्कृद्धो धृतराष्ट्रसुतान् प्रति ।           |             |
| अपूर्णकाले प्रहरेत् कोधसञ्जातमत्सरः ॥                     | o 8 11:     |
| पुनः प्रवेशो नस्स्यात् तु वनवासाय सर्वदा ॥                | ७२          |
| समये परिपूर्णे तु धार्तराष्ट्रान निहन्महि ।।              | ७२॥         |
| एष चार्थश्च धर्मश्च कामः कीर्तिः कुळं यशः ।               | •           |
| ममायत्तमिदं सर्वं <sup>३</sup> जीवितं च न संशयः ॥         | ७३॥         |
| वैशम्पायनः—                                               |             |
| सोऽवतीर्थं महाप्राज्ञः पाण्डवस्सत्यविक्रमः ।              |             |
| भीमं कण्ठे परिष्वज्य चानुनीय नराधिपः ॥                    | @811        |
| दैवतेभ्यो नमस्कृत्य शर्मी कृत्वा प्रदक्षिणम् ।            |             |
| नगरं गन्तुमायातास् सर्वे ते भ्रातरस्सह ॥                  | ७५॥         |
| आगोपाळाविपाळेभ्यः कर्षकेभ्यः परन्तपाः ।                   |             |
| आजग्मुर्नगराभ्याशं. श्रावयन्तः पुनः पुनः ॥                | ७६॥         |

<sup>1</sup>. क-ङ-म-दत्तस्

<sup>2.</sup> ख-घ-नैते भीमे प्रदातन्या महाक्रोधो। क-ख-च-म-नेदं भीमे प्र। 3. अ-विदितं

|                                                                                             | ••   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| अशीतिशतवर्षेयं माताऽस्माकमिहान्तिके ।<br><sup>1</sup> हन्त काळपरीणामा मृत्योस्तु वशमेयुषी ॥ | ooll |
| न चान्निसंस्कारमियं प्रापिता कुलधर्मतः ॥                                                    | UC   |
| यस्समासाद्यते कश्चित् तस्मिन् देशे यद्दच्छया ।<br>अचिरात् तस्य मरणं भविष्यति न संशयः ॥      | ७९   |
| <sup>2</sup> तदेवमृचु <sup>3</sup> स्ते तत्र कुलधर्मी न ईदृशः ॥                             | ७९॥  |
| अथाव्रवीद्धर्मराजस् सहदेवं परन्तपः ॥                                                        | ८०   |
| युधिष्टिरः—                                                                                 |      |
| इदं गोमृगमभ्याशे गतसत्त्वमचेतनम् ।                                                          |      |
| एतदुत्कृत्य वै वीर धनूंषि परिवेष्टय ॥                                                       | ८१   |
| · वैशम्पायनः—                                                                               |      |
| एवमुक्तो महाबाहुस् सहदेवो यथोक्तवत्।                                                        |      |
| शमीमारुद्य त्वरितो धनूंषि परिवेष्टयन् ॥                                                     | ८२   |
| शीतवातातपभयाद् वर्षत्राणाय दुर्जयः।                                                         |      |
| तानि वीरो *यथा घके निरासाद्यानि सर्वशः ॥                                                    | 62   |
| 1. क-मृता। ख-च-इहकाले। च-म-बहु                                                              |      |

<sup>2.</sup> घ-छ-च-म-तमेवमूचु
3. क-ख-घ-छ-धर्मजाः।
4. क-ख-ङ-च-म-यदा जानाश्विराबाधानि सर्वेशः।
घ-महाराज निराबाधानि सर्वेशः।

| · <b>६</b> ]                | विराटपर्वणि - वैराटपर्व                       | 8 બ        |
|-----------------------------|-----------------------------------------------|------------|
| -                           | । सम्प्रेक्य कृत्वा सुदृढमप्रतः ॥             | <8         |
| अथापरमदूर                   | स्थम् उञ्छष्टतिकलेवरम् ।                      |            |
|                             | इच्छुष्कं स्नायुचर्मास्थिसंयुतम् ॥            | 64         |
| तचानीय ध                    | नुभिन्ये <sup>2</sup> विनिबद्ध्य च पाण्डवाः । |            |
| उपायकु <b>श</b> ला          | स्सर्वे सप्रहासमयाब्रुवन् ॥                   | <b>८</b> ६ |
| <sup>3</sup> अस्य बद्धस     | य दौर्गन्ध्यान्मनुष्या वनचारिणः।              |            |
| दूरात् परिह                 | रिष्यन्ति <sup>4</sup> ससन्वेयं शमीति ह।।     | 60         |
| अथात्रवन्मि                 | हाराजो धर्मात्मा स युधिष्ठिरः ॥               | ८७॥        |
| युधिष्टिर<br>रज्जुभिस्सुकृत | :—<br>i प्राज्ञ विनिर्वेष्ठीहि पाण्डव ॥       | ૮૮         |
| <sup>5</sup> यानि चात्र     | विशालानि रूढमूलानि मन्यसे।                    |            |
| तेषामुपरि ब                 | भ्रीहि इदं विप्रकलेबरम् ॥                     | ८९         |
| वैशम्पाय                    | ानः—                                          |            |
| विश्रावयन्तर                | ते सर्वे दिशस्सर्वा व्यनादयन् ।               |            |
| खर्गतेयमिहा                 | स्माकं जननी शोकविद्वला ॥                      | ९०         |
| वने विचरम                   | ाणानां छुड्धानां वनचारिणाम् ।                 |            |
| 1. ख=घ-ङ-                   | रसुसंवेष्टय कृत्वा सुकृतमापतत् ।              |            |

<sup>2.</sup> अ—विनियोद्ध्य च । च — निवबन्धुश्च । म — विनिबन्धुश्च । 3. ल-क — अस्य गन्धस्य । घ — अस्य देहस्य दुर्गन्धं ।

4. क-ल-च — सशवेयं शमी इति । च — सवेष्टेयं शमी इति ।

5. ल-च —कोशयोः अयं स्क्षीको नास्ति ।

इति श्रीमहाभारते शतसहस्त्रिकायां संहितायां वैद्यासिक्यां विराटपर्वणि षष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥ ॥ ४५ ॥ वैराटशपर्वणि षष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥ [अस्मिन्नध्याये ९५ स्कोकाः]

### ॥ सप्तनोऽध्यायः ॥

युधिष्ठिरेण यतिवेषपरिग्रहेण विराटसभाप्रवेशः ॥ १ ॥ प्रत्युत्थाना-दिना सत्कृतेन युधिष्ठिरेण विराटभवने निवासः ॥ २ ॥

वैशम्पायनः— ततस्तु ते <sup>2</sup>पुण्यतमां शिवां शुभां महर्षिगन्धर्वनिषेवितोदकाम् ।

THE RESIDENCE OF THE PARTY OF T

<sup>1.</sup> म-आपत्सु जामभिस्त्वेतैस् समाहूताः परस्परम्। [अधिकः पाठः]

<sup>2.</sup> क-ङ-पुण्यजलां।

| विराटपर्वेणि - वैराटपर्वे              | ४९  |
|----------------------------------------|-----|
| त्रिलोककान्तामवतीर्य जाह्नवीम्         |     |
| ऋषीं ख्र देवां ख्र पितृनतर्पयन् ॥      | . 8 |
| वरप्रदानं ह्यनुचिन्त्य पार्थिवो        |     |
| हुताभिहोत्रः कृतजप्यमङ्गलः ।           |     |
| दिशं तथैन्द्रीमभितः प्रपेदिवान         | :   |
| कृताञ्जलिधेर्ममुपाह्वयच्छनैः ॥         | २   |
| युधिष्ठिर:—                            |     |
| वरप्रदानं मम दत्तवान् पिता             |     |
| प्रसन्नचेता वरदः प्रजापतिः ।           |     |
| जलार्थिनो मे दिषतस्य सोदरा             |     |
| मया प्रयुक्ता विविद्युर्जेळाशयम् ॥     | 3   |
| निपातिता यक्षवरेण ते वने               |     |
| महाहवे वज्रभृतेव दानवाः।               |     |
| मया च गत्वा वरदो हि तोषितो             |     |
| विवक्षता प्रक्रसमुचयं गुरुः ॥          | 8   |
| स मे प्रसन्नो भगवान वरं ददौ            |     |
| परिष्वजंश्चांह तथेव सौहदात्।           |     |
| वृणीष्व यद्वाञ्छसि पाण्डुनन्दन         |     |
| स्थितोऽन्तरिश्चे वरदोऽस्मि पश्य माम् ॥ |     |
| D_4                                    |     |

| स वै मयोक्तो वरदः पिता प्रमुस्                |   |
|-----------------------------------------------|---|
| सदैव मे धर्मरता मतिर्भवेत्।                   |   |
| इमे च जीवन्तु ममानुजाः प्रभो                  |   |
| <sup>1</sup> वयश्च रूपं च बलं तथाऽऽप्रुयुः ॥  | Ę |
| क्षमा च कीर्तिश्च <sup>2</sup> तथेष्टतो भवेद् |   |
| व्रतस्य सत्यस्य समाप्तिरेव च ।                |   |
| वरो <sup>3</sup> मयैषोऽस्तु यथा तु कीर्तितो   |   |
| न तन्मृषा देववरो यथाऽत्रवीत् ॥                | હ |
| वैशस्पायनः—                                   |   |
| इस्रेवमुक्त्वा धर्मात्मा धर्ममेवानुचिन्तयन् । |   |
| तदेव तत्प्रसादेन रूपमेवाभजन् स्वकम् ॥         | C |
| स वै द्विजातिस्तरणस्त्रिदण्डभृत्              |   |
| कमण्डॡष्णीषधरो व्यजायत ।                      |   |
| सुरक्तमाञ्जिष्ठवराम्बरिइश्खी                  |   |
| पवित्रपाणिर्देहशे तदाऽद्भुतम् ॥               | ९ |
| ) many a man as assect and arrest             |   |

<sup>1.</sup> ख-वयं व रूपं च तथाऽऽप्तुमो बलम्। च-वयश्च रूपं च प्रयं च

<sup>2.</sup> अ-इ-च-यथेष्टतो भवेद्रतं च सत्यं च समाधिरेव च। क-यथेष्टती भवेजुतिश्च सत्येन।
म-यथेष्टती भवेजुतिश्च सत्येन।
म-यथेष्टती भवेजुतिश्च सत्यं च

3. क-ख-ड-म-ममैषोऽस्तु यथा नु

4. च-म-कोशयोः नास्त्ययं श्लोकः

विचित्तनानाविधशस्त्रपाणिभिः । डपायनोधैः प्रविशद्भिराचितं द्विजैश्च शिक्षाक्षरमन्त्रधारिभिः ॥

(e)

१३

गजैरुदीणैंस्तुरगैश्च सङ्कुछं मृगद्विपैः कुञ्जगणैस्समावृतम् ।

1. क-ख-च-छ-म--यथेप्सिताह्याभरणा । 2. अ-नतेन

<sup>2.</sup> क-ख-ङ-म-हिजांश्च ये चास्य तदा सभासदः।

<sup>3.</sup> ख-च-पदा गजेनेव। 4. ख-घ-छ--विरोचते।

यदेष कामं परिमार्गते द्विजस्

<sup>3</sup>तदस्य सर्व क्रियतामसंशयम् ।

<sup>1.</sup> क**-म**—कुण्डले

<sup>2.</sup> क-ख-घ-छ-च-म-विरोचते भानुरिवाचिरोदितः।

<sup>3.</sup> स-स चास्य सर्वः

<sup>1.</sup> क-छ-अनेन।

<sup>2.</sup> अ**-४-च**-मर्चिषां

<sup>3.</sup> क-ख-ध-च-म-जयताः

<sup>4.</sup> क-ख-घ-म--ऽभिमुखः

<sup>1.</sup> अ-ड--देव। • 2. ध--वास्यते।

<sup>3.</sup> **अ-क-**ख्-ङ-तवानुरूपं ।

<sup>4.</sup> क-म-हि श्रुताभिभाषितः।
च-न चावमन्ताऽस्मि तवाभिभाषितम्।
ख-ष-न तवाभिभाविता

<sup>1</sup>कस्यासि राज्ञो विषयादिहागतः किं कमे चात्राचरसि दिजोत्तम ॥

30

वैशस्पायनः-

एवं ब्रुवाणं तमुवाच <sup>2</sup>पार्थिवो युधिष्ठिरो धर्ममवेक्य चासकृत् ॥

३०॥

युधिष्टिर:-

सत्यं वचः को न्विह वक्तुमुत्सहेद् यथाप्रतिज्ञं तु शृणुष्व पार्थिव । श्रुतं च शीलं च कुलं च कर्म च श्रुणुष्व मे जन्म च देशमेव च ॥

३१॥

गुरूपदेशा<sup>3</sup>न्नियमं दृढनतं कुल<sup>4</sup>क्षमार्थं पितृमिनियोजितम् । द्विजो न्रतेनास्मि न च द्विजः प्रभो सुमुण्डितः प्रन्नजितस्त्रिदण्डश्चत् ॥

३२॥

इदं शरीरं मम पश्य मानुषं समावृतं पञ्चभिरेव धातुभिः । ममेह पञ्चेन्द्रियगात्रदर्शिनो वदन्ति पञ्चेव पितृन् यथाश्रुति ॥

3311

 क—किं चापि कमं समुदाचरन् भवान् । कस्यासि राज्ञो विषयादिहागतः ।

[पाठान्तरम्]

2. क-पाण्डवो।

3. क-च-म-श्रियमाञ्च मे। घ-श्रियमाञ्च ते। ख-श्रियमाचने?।

4. **स-घ**—क्रमार्थ ।

मनुष्यजातित्वमचिन्तयन्नहं न चास्मि तुल्यः पितृभिस्खभावतः । कङ्को हि नाम्ना विषयं तवागतो वती द्विजातिस्खकृतेन कर्मणा ॥

३४॥

द्यूतप्रसङ्गा द्वनगोऽस्मि राजन् सत्यप्रतिज्ञा व्रतिन व्यापाः।

युधिष्टिरस्थापि सखाऽभवं पुरा गृहप्रवेशी च शरीरमेव च ॥

३५॥

गृहे च तस्योषितवानहं <sup>3</sup>चिरं राजाऽस्मि तस्य स्व⁴शरीरवान् पुरा ॥

३६

मदाज्ञया तत्र विचेरुरङ्गना

मम प्रियार्थं दमयन्ति वाजिनः ।

मया कृतं तस्य पुरे तु यत् पुरा

न तत् कदाचित् कृतवाञ्जनोऽन्यथा ।।

3 હ

सोऽहं पुरा तस्य वयस्समस्सखा चरामि सर्वो वसुधां सुदुःखितः ।

<sup>1.</sup> ड-च-म-दधनो।

<sup>2.</sup> क-ख-घ-म-श्ररामहे ।

<sup>3.</sup> ख**-ध-**म-सुखं।

<sup>4.</sup> क-ख-घ-पुरेऽभवं पुरा। ङ-गृहे पुराऽभवम्।

संवत्सरेणेह समाप्यते त्विदं मम व्रतं दुष्करकर्मकारिणः ।

<sup>1.</sup> ख-भारितः। घ-हारिकः। म-भारिकः

<sup>2.</sup> च-पाद्यो े 3. घ-ड्या

<sup>4.</sup> क-ध-ध-तुस्यगतिः। ख-तुस्यगतागते गते

विराटपर्वणि - वैराटपर्व 49 ततो भवन्तं परितोष्य कर्मभिः पुनर्विजिष्यामि कुतृहळं यतः ॥ ४२ अक्षान् <sup>1</sup>निवप्तं कुशलोऽस्म्यहं सदा पराजित<sup>2</sup> इशकुनिरुतानि चिन्तयन् । मृगद्विजानां च रुतानि चिन्तयन निराश्रयः प्रव्रजितोऽस्मि भिक्षकः ॥ 8.3 वैशस्पायन:--तेनैवमुक्ते वचने नराधिपः कृताञ्जिलेः प्रव्रजितं समीक्ष्य च । अथात्रवीदृष्टमनादशुभाक्षरं मनोनुगं सर्वसभागतं वचः ॥ विराट:--द्दामि ते हन्त वरं यदीप्सितं प्रशाधि मत्स्यान् यदि मन्यते भवान । प्रिया हि धूर्ता मम चाक्षकोविदास् त्वं चापि <sup>3</sup>देवो मम राज्यमहिसि ॥ समानयानासनवस्रभोजनं प्रभूतमां ल्याभरणानु लेपनम् ।

**[**و

<sup>1.</sup> क-श्विबस्तुं। अ-दिदीव्यन्

<sup>2.</sup> ख-इशकुनिरवानि घ-ड-इशत्रुकृतानि ।

<sup>3.</sup> क-ख-ब-देवोपम<sup>।</sup>

स सार्वभौमोपम सर्वदाऽईसि

प्रियं हि मन्ये तव नित्यदर्शनम् ॥ ४६
ये त्वाऽभिधावेयुरनर्थपीडिता
 हिजातिमुख्या यदि वेतरे जनाः ।
सर्वाणि कार्याण्यहमर्थितस्वया
 तेषां करिष्यामि न मेऽन्न संशयः ॥ ४७

ममान्तिके यश्च तवाप्रियं घरेत्
प्रवासये तं प्रविचिन्त्य मानवम् ।

यचापि किश्चिद्वसु विद्यते मम
प्रभभवांस्तस्य वशी वसेह च ॥ ४८

युधिष्ठिर:--

अतोऽभिलाषः परमो न विद्यते न मे <sup>2</sup>त्रतं किञ्चन धारये धनम् । न मोजनं किञ्चन <sup>3</sup>संस्पृशे त्विह हविष्यमोजी निशि च क्षितीशयः ॥

४९

व्रतोपदेशात् समयो हि नैष्टिको न क्रोधितव्यं नरदेव कस्यचित् ।

<sup>1.</sup> क-वशी भवेह च। घ-च जीवसे भव। ङ-च जीवितस्य च।

<sup>2.</sup> क-ख-म-जिर्त। घ-धनं।

<sup>3.</sup> ख—संस्पृहास्यहं ।

एवंप्रतिज्ञस्य ममेह भपते निवासबुद्धिर्भविता तु नान्यथा ॥ 40 एवं वरं मात्स्य वृणे <sup>1</sup>प्रदापितं कती भविष्यामि वरेण तेन वै।। 4011

#### वैशस्पायनः--

एवं तु राज्ञः प्रथमस्समागमो <sup>2</sup>बभव मात्स्यस्य युधिष्टिरस्य च । विराटराजस्य हि तेन सङ्गमो बभूव विष्णोरिव वज्रपाणिना ॥

4811

तमासनस्थं प्रियरूपद्रश्ननं निरीक्षमाणों न ततर्प भूमिपः। सभां च तां प्रज्वलयन् युधिष्ठिरः श्रिया यथा शक इव त्रिविष्टपम् ॥ 4211 एवं स लब्धा नृपतिस्समागमं *विराटराजेन नर्पभस्तदा* । उवास वीरः परमार्चितस्सुखी न चास्य कश्चिचरितं बुबोध <sup>8</sup>तत् ॥ 4311

इति श्रीमहाभारते शतसहस्त्रिकायां संहितायां वैयासिक्यां विराटपर्वणि सप्तमोऽध्यायः॥ ७॥ ॥ ४५ ॥ वैराटपर्वणि सप्तमोऽध्यायः ॥ ७ ॥ [अस्मिन्नध्याये ५३॥ श्लोकाः]

<sup>1.</sup> म-प्रवारितः। ख-घ-प्रपूर्यतः। च-प्रतारितं

<sup>2.</sup> म—इदं पादह्यं नास्ति 3. अ-घ-म-यत्

3

# ॥ अष्टमोऽध्यायः ॥

भीमेन सूद्वेषपरिग्रहेण विराटसभाप्रवेश:॥ १॥ विराटेन भीमस्य पाकाधिकारे नियोजनम्॥ २॥

वैशागायनः—
अथापरस्यां दिशि भीम<sup>1</sup>विक्रमो

वृकोदरोऽहरूयत <sup>2</sup>भीमरूपः ।
असिप्रवेशे प्रतिमुच्य शाणके

स्वजं च दवीं च करेण धारयन् ॥

त्वचं च गोचर्ममर्यां समुक्षितां

सुमर्दितां पानकरागषाडवैः ।
किलासमालम्ब्य करेण चायसं

सश्च बेराईकमूस्तृणाङ्कुरम् ॥

<sup>3</sup>गभीररूपः परमेण तेजसा

रविर्यथा लोकामिमं प्रभासयन् ।

सक्ष हण्यासा गिरिराजसारवान

स मत्खराजं सम्पेटा तस्थिवान ॥

<sup>1.</sup> क-ख-घ-च-म-दर्शनो। थे. क-ख-घ-च-म-सिंहविक्रमः।

<sup>3.</sup> स्त्रजं च दर्वी च करेण धारयश्वसि च काळयसकोशसम्रणम् ॥ [सर्वेषु कोशेषु अधिकः पाटः पुन**रुक्त**श्च]

<sup>1.</sup> क—समुद्दीक्ष्य विषण्णलीचनो । म—समुद्दिप्तविषण्णलीचनो

<sup>2.</sup> क-ख-घ-मिमाम्।

| ग्रामारतम्                                 | L. T. |
|--------------------------------------------|-------|
| व्यूढान्तरांसो मृगराडिवोत्कटो              | er.   |
| य एष दिव्यः पुरुषः प्रकाशते ।              |       |
| राजिश्रया होष विभाति राजवद्                |       |
| वि <sup>1</sup> राजते रुक्मगिरिप्रभोपमः।।  | SII   |
| नाक्षित्रयो नूनमयं भविष्यति                |       |
| सहस्रनेत्रप्रतिमस्तथा हासौ ॥               | 9     |
| रूपेण यश्चाप्रतिमो ह्ययं महान्             |       |
| महीमिमां शक इवाभिपालयेत्।                  |       |
| नाभूमिपोऽयं हि मतिर्ममेति च                |       |
| <sup>2</sup> च्युतस्समृद्धा नमसीव नाहुषः ॥ | १०    |
| वैशक्पायन:                                 |       |
| वितर्कमाणस्य च तस्य पाण्डवस्               |       |
| सभामतिक्रम्य वृकोद्रोऽत्रवीत् ।            |       |
| जयेति राजानमभिप्रमोदयन्                    |       |
| सुखेन सभ्यं च समागतं जनम् ॥                | ११    |
| ततो नृपं वाक्यमुवाच पाण्डवो                |       |
| यथाऽऽनुपूर्व्यात् कृपयाऽन्वितोत्तरम् ॥     | ११॥   |

क-ख-ब-रोम्रते ।
 अ-च्युतो हि मध्यान्नभसीव ।

6]

<sup>ो.</sup> क-ख-**घ-छ-**च-म-श्रुद्वोऽिसा।

 $<sup>^{2}</sup>$ . क-ख-ध-ड-च-म--शीविष

महाभारतम् अनीकंकणीयधरो ध्वजी रथी भवार्य मे वारणवाहिनीपतिः। न नीचकर्मा भवितुं त्वमहीस प्रशासितुं भूमिमिमां त्वमहेसि ॥ १७ भीम:---चतुर्थवर्णोऽस्म्यहमित्युवाच तं <sup>2</sup>नान्यं वृणे त्वामहमीहशं पदम् । जात्या <sup>3</sup>हि शूद्रो वललो हि नामा जिजीविषुस्त्वद्विषयं समागतः ॥ 28 युधिष्ठिरस्यास्मि महानसे पुरा बम्ब सर्वप्रमुरन्नपानदः । अथापि मामुत्सृजसे महीपते व्रजाम्यहं यावदितो यथागतम् ॥ १९ त्वमन्नसंस्कारविधौ प्रशाधि मां भवामि तेऽहं नरदेव सूपकृत्। बलेन तुल्यश्च न विद्यते मया नियुद्धशीलोऽस्मि सदा हि पार्थिब ॥

<sup>1.</sup> क-ख-छ-च-म-भवाद्य

<sup>2.</sup> क-ख-ब-ड-च-स-न वै

<sup>3.</sup> क-ख-ब-ड-च-म- Sिस शुद्धो वललेति

<sup>2</sup>भवस्व तेषामधिपो मया कृतः ॥

2811

6]

<sup>1.</sup> अ-ख-घ-ङ-म - तत्समं

<sup>2.</sup> अ-ख-घ-ङ-च-म-भवाद्य

वैशम्पायनः—
तथा स भीमो विहितो महानसे
विराटराजस्व बभूव वै प्रियः ।
खवास राजन् न च तं पृथग्जनी
बुबोध तस्यानुचरश्च कश्चन ॥

२५॥

इति श्रीमहाभारते शतसहिस्रकायां संहितायां वैयासिक्यां विराटपर्वणि अष्टमोऽध्यायः॥ ८॥ ॥ ४५॥ वैराटपर्वणि अष्टमोऽध्यायः॥ ८॥ [अस्मिन्नध्याये २५॥ श्लोकाः]

# ।। नवमोऽध्यायः ॥

अर्जुनेन षण्डवेषपरिग्रहेण विराटसभाप्रवेशः ॥ १ ॥ विराटेनार्जुनस्य कम्यानाटने नियोजनम् ॥ २ ॥

वैशस्पायनः--

अथापरोऽहरूयत वर्णवान् युवा स्त्रीवेषधारी समलङ्कृतो भृशम् । प्रवालचित्रे प्रविमुच्य कुण्डले उभे च कम्बू परिपातुके तथा ॥

₹

<sup>1</sup>कुष्णे च रक्ते च निबध्य वाससी श्रीरवाञ् छकबृहस्पतिप्रभः।

<sup>1.</sup> म-इदमध नास्ति

९]

1. क-ब-च-म---छीलो

किमेष देवेन्द्रसुतः किमेष ब्रह्मात्मजो वा किमयं स्वयम्भूः । उमासुतो वैश्रवणात्मजो वा प्रेक्चैनमासीदिति मे प्रतर्कः ॥

(O

#### वैश्वारपायनः--

सभामतिकभ्य स वासवीपमो निरीक्ष्यमाणो बहुभिस्सभागतैः । स तत्र राजानमभित्रहाऽत्रवीद् बहुन्नलाऽहं नरदेव नर्तकी ।)

6

#### बृह्बला--

वेणीं प्रकुर्यों रुचिरे च कुण्डले

1तथा सजः प्रावरणानि संहरे।

2स्तानं चरेयं विमृजे च दर्पणं
विशेषकेष्वेच च कौशलं मम ॥

इशिवेषु बालेषु जनेषु नर्तने

शिक्षाप्रदानेषु च योग्यता मम ।

करोमि वेणीषु च पुष्पपूरणं

न मे स्त्रियः कर्मणि कौशलाधिकाः ॥

Q,

1. क-ख-च-म-प्रथे

<sup>2.</sup> क-स्थानं रचेयं। ख-घ-म- स्नानं रचेयं

वैशस्पायनः—

तमत्रवीत् प्रांग्रुमुदीक्ष्य विस्मितो विराटराजोपसृतं महायशाः ॥

8011

विराटः-

नार्हस्तु वेषोऽयमनूर्जितस्ते नापुंस्त्वमहीं नरदेवसिंह ।

<sup>1</sup>तवैष वेषश्चुभवेषभूषणैर्

विभूषितो भूतपतेरिव प्रभो ॥

8811

विभाति भानोरिव रिहममाछिनो घनावरुद्धे गगने <sup>2</sup>घनैरिव।

धनुर्हि मन्ये तव शोभयेद्भुजौ तथा हि पीनावतिमालमायतौ ॥

१२॥

प्रगृह्य चापं प्रतिरूपमात्मनो रक्षस्य देशं पुरमद्य <sup>3</sup>संश्रितः।

पुत्रेण तुस्यो भव मे बृहन्नले बुद्धोऽस्मि वित्तं प्रतिपादयामि ते ॥

8311

<sup>र्</sup>वं रक्ष मे सर्विमिदं पुरं प्रभो न षण्डतां काञ्चन **टक्षयामि ते** ।

म—तवैष वेषोऽशुभवेषभूषणैर् विभूषितो भूतपतेरिव प्रभोः।

<sup>2.</sup> क-ख-घ-म-- रवेरिव

<sup>3.</sup> क—सुस्थितः। ख**-घ-ङ-**च-म—सुस्थि**रः।** 

नृत्यामि गायामि च वादयान्यहं प्रनर्तने कौशलनैपुणं मम । तदुत्तरायाः परिधत्स्व <sup>3</sup>नर्तने भवामि देव्या नरदेव नर्तकी ॥

\_\_\_\_

१७॥

<sup>1.</sup> म-ऽभिवर्धयन् ददानि राज्यं तव सत्यवानहम् ।

<sup>2.</sup> क-म-जिज्ञासनार्थं किमयं करोति च।

<sup>3.</sup> क-म-नर्तनं भवामि तेऽहं नरदेव नर्तनाम्?। ख-ब-नर्तकं ड-तदुत्तरायां परिधःख नर्तकम्।

<sup>1.</sup> म - ददानि 2. क-इदं तु कर्मसमं न चैतत्। समुद्रनेमि पृथिवीं त्वमहैसि ॥[अधिकः पाठः]

<sup>3.</sup> छ-प्रिया हि ते दर्शनतोऽपि सम्मता बवीतु कश्चिद्यदि **द एवानिमाम्** ।

सखीश्च तस्याः परिचारिकास्तथा

प्रियश्च तस्याः प्रबभ्व पाण्डवः ॥

२२

तथा स तत्नैव धनञ्जयोऽवसत्

प्रियाणि कुर्वन् सह ताभिरात्मवान् ।

\*

तथा गतं तल न जिहारे जना

बहिश्चरा वाऽप्यथवेतरे जनाः ॥

२३

इति श्रीमहाभारते शतसहिक्षकायां संहितायां वैयासिक्यां विराटपर्वणि नवसोऽध्यायः॥९॥

॥ ४५ ॥ वैराटपर्वणि नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥

[असिनध्याये २३ स्टोकाः]

## ॥ दशमोऽध्यायः ॥

नकुछेन विराटमेख स्बस्याश्वदाखि कीशलाभिधानम् ॥ १ ॥ विराटेन नकुछस्याश्वपालने नियोजनम् ॥ २ ॥

वैशस्पायनः-

अथापरोऽह्ययत पाण्डवः प्रमुर् .
विराटराजे तुरगान् समीक्षति ।
तमापतन्तं दृहशुः पृथग्जनाः
प्रमुक्तमभ्रादिव चन्द्रमण्डलम् ॥

स वै हयानैक्षत तानितस्ततस् समीक्षमाणं च दद्शे मत्स्यराट्। दृष्ट्वा तथैनं स कुरूत्तमं ततः पप्रच्छ तान सर्वसभासदस्तदा।।

₹:

विराटः--

<sup>1</sup>को वा विजानाति पुराऽस्य दर्शनं योऽयं युवाऽभ्येति हि मामिकां सभाम् ।

त्रियो हि में दर्शनतोऽपि सम्मतो त्रवीत कश्चिद्यदि दृष्टवानिमम् ॥

3

<sup>2</sup>अयं हयान पश्यित मामकान् मुहुर् ध्रुवं हयज्ञो भविता विचक्षणः ।

प्रवेदयतामेष समीपमाद्यु वै विभाति वीरो हि यथाऽमरस्तथा ॥

8

वैशस्पायनः-

वितर्कयत्येव हि मत्स्यराजनि त्वरन कुरूणामृषभ<sup>3</sup>स्सभामगात ।

ततः प्रणम्योपनतः कुरूत्तमो

विराटराजानमुवाच पार्थिवम् ॥

٦

<sup>1.</sup> अ-अयं छोको नास्ति

<sup>2.</sup> अ-क-अयं ख्रोको नास्ति। म-कोऽयं हयान् पश्यति मामकानसौ

<sup>3.</sup> क-ख-ब-स्समागतः। म-स्समागमत्

### नकुछ:—

तवागतोऽहं पुरमद्य भूपते
जिजीविषुर्वेतनभोजनार्थिकः ।
तवाश्वबन्धस्सुभृतो भवाम्यहं
कुरुष्व मामश्रपति यदीच्छसि ॥

Ę

#### विराट:-

ददानि यानानि <sup>1</sup>धनानि वेशनं न मेऽश्वसूतो भवितुं त्वमईसि । कुतोऽसि कस्यासि कथं त्वमईसि ब्रवीहि शिल्पं तव विद्यते च यत् ॥

v

### नकुलः--

पद्धानां पाण्डुपुताणां ज्येष्ठो राजा युधिष्ठिरः ।
तेनाहमश्वेषु पुरा प्रयुक्तदश्चत्रुकर्शन ।।
अश्वानां प्रकृतिं वेद्यि विनयं चापि सर्वेशः।

दुष्टानां प्रतिपत्ति च कृत्स्नं चैव चिकित्सितम् ॥

ሪ

न कातरं स्थान्मम वाजिवाहनं न मेऽस्ति दुष्टा बडवा कुतो ह्याः । जानंस्तु मामाह स चापि पाण्डवो

युधिष्ठिरो प्रन्थिकमेव नामतः ॥

. .

#### 1. क-ख-ड-म-धनं निवेशनं

क—सहसाहो जमदग्नेः ।
 छ-म—साहस इव जमदग्नेः ।

वैशस्पायनः

तथा स गन्धर्ववरोपमो युवा विराटराज्ञा मुदितेन पूजितः । न चैवमन्येऽपि विदुः कथञ्चन प्रियाभिरामं विचरन्तमेकदा ॥

१६

इति श्रीमहाभारते शतसहिष्ककायां संहितायां वैयासिक्यां विराटपर्वणि दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥ ॥ ४५ ॥ वैराटपर्वणि दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥ श्रिकाक्षध्याये १६ श्लोकाः

## ॥ एकादशोऽध्यायः ॥

सहदेवेन गोपाळवेषधारणेन विराटं प्रति गमनम् ॥ ९ ॥ विराटेन सहदेवस्य गोपाळने नियोजनम् ॥ २ ॥

### वैशस्पायनः-

अथापरोऽह्इयत वे शशी यथा

हुतो हिविभिहि यथाऽव्वरे शिखी।
तथा समाठक्ष्यत चारुदर्शनः

प्रकाशवान सूर्य इवाचिरोदितः॥

तमाव्रजन्तं सहदेवममणीर्
नृपो विराटो निचरात् समैक्षत।

भवन्ति गावस्यभृता नराधिप ॥

411

<sup>1.</sup> अ-ख-क्रमा। घ-सभा

<sup>2.</sup> इ-स्सर्वमनोरथप्रियम्

<sup>3.</sup> क-ड-म दामानि कीळांश्च। घ-दामानि पाद्यानि च

निश्चम्य राजा सहदेवभाषितं निरीक्ष्य माद्रीसुतमभ्य<sup>1</sup>नन्दत्। उवाच हुष्टो मुद्दितेन चेतसा न वल्लवत्वं त्वािय वीर लक्ष्ये ॥ E 11 धैर्याद्रपः शालमिवेह ते दढं प्रकाशते कौरववंशजस्य वा । नापण्डितेयं तव दृश्यते तनुर् भवेह राज्ये मम मन्त्रधर्मभृत् ॥ Oll प्रशाधि मत्स्यान् सहराजकानिमान् बृह्स्पतिइशक्रयुतानिवामरान् । बलं च मे रक्ष सुवेष सर्वशो गृहाण खड्नं प्रतिरूपमात्मनः ॥ अनीककर्णाप्रधरो बलस्य मे प्रमुभेवानस्तु गृहाण कार्मुकम् ॥ विराटराज्ञाऽभिहितः कुरूत्तमः प्रशस्य राजानमभिप्रणम्य च । उवाच मात्स्यप्रवरं महामतिश् . शृण्डव <sup>2</sup>राजन् मम वाक्यम्त्तमम् ॥

<sup>1.</sup> क-ख-म-नन्दत। च-नन्य च

<sup>2.</sup> ख-ब-वाक्यं मम राजसत्तम।

68

वालो ह्यहं जातिविशेषदूषितः कुतोऽद्य मे नीतिषु युक्तमन्त्रता । स्वकर्म<sup>1</sup>युक्ताश्च वयं नराधिप प्रशाधि मां गोपरिरक्षणेऽनघ ॥

११

वैद्योऽस्मि नाम्नाऽहमरिष्टनेमिर् गोसङ्खय आसं कुरुपुङ्गवानाम् । वस्तुं त्वयीच्छामि विद्यां वरिष्ठ राजन्यसिंहान् न हि वेद्यि पार्थिवान् ॥

१२

न जीवितुं शक्यमतोऽन्यकर्मणा न च त्वदन्यो मम रोचते <sup>2</sup>स्वतः ॥

१२॥

विराट:--

त्वं ब्राह्मणो वा यदि भूमिपालस् समुद्रनेमीश्वररूपवानसि । आचक्ष्व तत्त्वं त्वममिलकर्शन न बक्षवत्वं त्वयि <sup>3</sup>विद्यते समम् ॥

9311

कस्यासि राज्ञो विषयादिहागतः किं चापि शिल्पं तव विद्यते कृतम् ।

ङ-विद्यते कथम्।

D-6

<sup>1.</sup> क-ख-ध-म-तुष्टाश्च

<sup>2.</sup> क-ख-घ-छ-नुप।

स-नृपः।

<sup>3.</sup> ख**—वीर** विद्यते।

## कर्थं त्वमस्मासु निवत्स्यसे सदा वदस्व किं चापि तवेह वेतनम् ॥ १४॥ सहदेव:--पञ्चानां पाण्डुपुत्राणां ज्येष्ठो राजा यधिष्ठिरः । तस्याष्ट्रशतसाहस्रा गवां वगीइशतं शतम् ॥ 8411 <sup>1</sup>अपरे दशसाहस्रा द्विस्तावन्तस्तथा परे । तेषां गोसङ्ख्य आसं वै तन्त्रीपालेति मां विदुः ॥ १६॥ भतं भव्यं भविष्यच यचान्यद् गोगतं कचित्। न मेऽस्त्यविदितं किञ्चित् समन्तादशयोजनम् ॥ 8611 गुणास्स्विदिता ह्यासन् मया तस्य महात्मनः । असकृत् स मया तृष्टः कुरुराजो युधिष्ठिरः ॥ 1128 अनेक<sup>2</sup>गुणिता गावो दुर्विज्ञेया महत्तराः । बद्धशिरतरास्ता वे बहुच<sup>3</sup>स्सट्यस्सुपुत्रिकाः ॥ 8811 क्षिप्रं च गावो बहुला भवन्ति

न तासु रोगो भवतीह कश्चित्।

<sup>ो.</sup> अ-क-कोशयोः इदमर्धं नास्ति।

<sup>2.</sup> क-ख-घ-गणिता।

<sup>3.</sup> क-म-स्सर्यस्सपुतकाः। ख-स्सम्यक्। घ-स्सम्यक्सपुतकाः।

अज्ञातचर्यामवसन्महात्मा यथा रविश्चास्तगिरिं प्रविष्टः ॥

2411

एवं विराटे न्यवसंश्च पाण्डवा यथा प्रतिज्ञाभिरमोघविकमाः । अबुद्धचर्या चरितुं यथातथं समुद्रनेमीमभिशास्तुमीश्वराः ॥

२६॥

इति श्रीमहाभारते शतसहस्तिकायां संहितायां वैयासिक्यां विराटपर्वणि एकादशोऽध्यायः ॥ ११ ॥ ॥ ४५ ॥ वैराटपर्वणि एकादशोऽध्यायः ॥ ११ ॥ [अस्मिकध्याथे २६॥ श्कोकाः]

॥ द्वादशोऽध्यायः ॥

द्वापद्या सैरन्ध्रीवेषधारणेन सुदेष्णागृहे निवासः॥ १॥

वैशम्पायनः— ततः कृष्णा <sup>1</sup>सुकेशी सा दर्शनीया शुचिस्मिता । वेणीकेशान् समुत्थित्य पीनवृत्तकुचा शुभा ॥

•

<sup>2</sup>जुगूहे दक्षिणे पार्श्वे मृदूनसितलोचना ॥

शा

<sup>1.</sup> ब-म-सुकेशान्ता।

<sup>2.</sup> अ-घ-ङ-इदमधं नास्ति।

| १२]                     | विराटपर्वणि - वैराटपर्व                       | 64   |
|-------------------------|-----------------------------------------------|------|
| वासश्च परि              | धायैकं कृष्णा सुमछिनं महत् ।                  |      |
| कृत्वा वेषं प           | व सैरन्ध्र्याः कृष्णा व्यचरदार्तवत् ॥         | ે સા |
| प्रविष्टा नग            | रं भीरूस् सैरन्ध्रीवेषसंयुता ।                |      |
| <sup>1</sup> तां नरा: ' | परिधावन्तस् स्नियश्च समुपाद्रवन् ॥            | 311  |
| अपृच्छंस्ते '           | व तां दृष्ट्वा का त्वं किं च चिकीर्षसि ॥      | 8    |
| सा तानुवा               | व राजेन्द्र सैरन्ध्यूहमुपागता ।               |      |
| कर्म घेच्छा             | मि वै कर्तुं तस्या या मां भरिष्यति ॥          | ų    |
| तस्या वेषेण             | रूपेण ऋक्षणया च गिरा तथा।                     |      |
| न श्रद्धाति             | तां <sup>2</sup> दासीम् अन्नहेतोरुपस्थिताम् ॥ | Ę    |
| विराटस्य ह              | ु कैकेयी भार्या परमसम्मता।                    |      |
| आलोकयन्त                | ी दृहशे प्रासादादूपदात्मजाम् ॥                | .હ   |
| सा समीक्र               | । तथारूपाम् <sup>3</sup> अनाथामेकवाससम् ।     |      |
| स्त्रीभिश्च पुर         | हवैश्चापि सर्वतः परिवारिताम् ॥                | 6    |
| विराटभार्या             | तां देवीं कारुण्याज्ञातसम्भ्रमा ।             |      |
| अप्रेषयत् स             | मीपस्थास् क्षियो वृद्धाश्च तत्पराः ॥          | ९    |
| ⁴अनुनीय व               | ततस्सर्वा आनयध्वभिहैव ताम् ।                  |      |
| यदा दृष्टाः             | मया साध्वी कम्पते में मनस्तदा ॥               | १०   |
| 1. a—at =<br>2. a—a—s   | तरा गच्छमानां तु ।<br>—देवीं ।                |      |
|                         | ─त्वा ।                                       |      |
|                         |                                               |      |

<sup>1.</sup> अ-ख-व-ङ-श्लोकद्वयं न दश्यते।

<sup>2.</sup> च-समाहूयाववीद्धदे का त्वं किञ्ज चिकीपैसि। ् [अधिकः पाठः]

| १२]                      | विराटपर्वणि - वैराटपर्व            | ८७   |
|--------------------------|------------------------------------|------|
| अभिगम्य च सु             | भोणी सर्वेलक्षणसंयुता ।            |      |
| ददर्शावस्थितां हैं       | ो पीठे रत्नपरिच्छदे ॥              | 8311 |
| रक्तसूक्ष्मांशुक्धरां    | मेघे सौदामिनीमिव।                  | •    |
| नानावर्णविचित्रां        | च सर्वाभरणभूषिताम् ॥               | २०॥  |
| सुभूं सुकेशी सुश्रे      | ोणीं कुब्जवामनमध्यगाम् ।           |      |
| बहुपुष्पोपकीणीय          | ं भूम्यां वेदीमिवाध्वरे ॥          | २१॥  |
| सुदेष्णां राजमहि         | र्षी सर्वोळङ्कारसंयुताम् ॥         | २२   |
| तास्सर्वा द्रौपदी        | दृष्ट्वा सन्तप्ताः परमाङ्गनाः ।    |      |
| त्वरिताश्चोपतस्थुस       | तास् सहसोत्थाय चासनात् ॥           | २३   |
| निरीक्षमाणास्तास         | तर्वाश् शर्वी देवीमिवागताम् ।      |      |
| गूढ्गुल्फां वरारो        | हां कृष्णां ताम्रायतेक्षणाम् ॥     | 28   |
| अतिसर्वानवद्याङ्ग        | ों तनुगात्री सुमध्यमाम् ॥          | २४॥  |
| नातिहस्वां न मह          | ्तीं जातां बहुतृणे वने ।           |      |
| <sup>1</sup> ऋइयरोहीमिवा | नेन्द्यां सुकेशीं मृगलोचनाम् ॥     | २५॥  |
| तां मृगीमिव वि           | त्रस्तां यूथभ्रष्टामिव द्विपाम् ।  |      |
| लक्ष्मीमिव विशा          | लाक्षीं विद्यामिव यशस्त्रिनीम् ॥   | २६॥  |
| रोहिणीमिव तार            | ाणां दीप्तामग्निशिखामिव।           |      |
| 1 ===नीस्रोतासः          | क्रमामां । च-महालश्मीमिवानिहर्णा । |      |

<sup>1.</sup> क —नीखोत्पळदळऱ्यामां। घ-महालक्ष्मीमिवानिन्धाः। ङ—मुख्यारोहामिबानिन्धाः।

| १२]                                                | विराटपर्वणि - वैराटपर्व           | ८९ |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------|----|
| तेन तेनैव सम्पन                                    | त्रा काइमीरीव तुरङ्गमा ।          |    |
| इन्द्राणी त्वथ रु                                  | द्राणी स्वाहा वाऽप्यथवा रतिः ॥    | ३६ |
| <sup>1</sup> देवि देवीषु विर                       | ल्याता ब्रूहि का त्वमिहागता ।     |    |
| तव हानुपमं रूपं                                    | भूषणैरपि वर्जितम् ॥               | ३७ |
| त्वां सृष्ट्वोपरतं स                               | नन्ये लोककर्तारमीश्वरम्।          |    |
|                                                    | गो दृङ्घा का न पुंसां रतिभेवेत् ॥ | ३८ |
| <sup>2</sup> द्वौपदी—<br><sup>3</sup> नैव देवी न ग | न्धर्वीन यक्षीन च किन्नरी।        |    |
| सैरन्ध्री नाम मे                                   | जातिर् वन्यमूलफलाशना ।।           | ३९ |
| पतीनां प्रेक्षमाण                                  | ानां कस्मिश्चित् कारणान्तरे ।     |    |
| केशपक्षपरामृष्टा                                   | साऽहं त्रस्ता वनं गता ॥           | 80 |
| तत्र द्वादशवणी                                     | णे वन्यमूळफळाशना ।                | •  |
| चराम्यनिलया र                                      | मुभ्रूस् सा तवान्तिकमागता ॥       | 88 |

<sup>1.</sup> क-ख-घ-म-देवी देवेषु।

<sup>2.</sup> क — प्रवालपुष्पस्तबकै राचिता वनदेवता ।
त्वामेव हि निरीक्षन्ते विस्मिता रूपसम्पदा ॥
अन्तःपुरगता नायों सृगपक्षिगणाश्च थे ।
सर्वे त्वामेव कह्याणि निरीक्षन्ते सुविस्मिताः ॥
न त्वाहशी काचन में सिषु लोकेषु सुन्दरी ।
हष्टपूर्वा श्रुता वाऽपि वपुषा विद्यते द्युमे ॥
एवसुक्ता सुदेष्णां तां कृताक्षित्वपुटा स्थिता ।
अवविद्यस्याविष्टा द्वौपदी योषितां वरा ॥ • [अधिकः पाटः]

<sup>3.</sup> क-ख-छ-चम-नासि (घ) नाहं।

1. अ-र्न रोषणः। ख-रतोषणः। क-घ-रमर्पणः।

| १२] विराटपर्वणि - वैराटपर्व                                   | ९१   |
|---------------------------------------------------------------|------|
| विचरामि महीं ¹दुर्गां यत्र सायंनिवेशना ॥                      | 40.  |
| वीरपत्नी यदा देवी घरमाणेषु भर्तृषु ।                          |      |
| साऽहं विवत्सा विधिना गन्धमादनपर्वेतात् ॥                      | ५१   |
| श्रुणोमि तव सौशिल्यं भर्तुर्मधुरभाषिणि ॥                      | 4811 |
| माहात्म्यं च तत्रश्रुत्वा ब्राह्मणानां समीपतः ।               |      |
| त्वामुपस्थातुमिच्छामि ततश्चाहमिहागता ॥                        | ५२॥  |
| गुरवो मम धर्मेश्च वायुरशकस्तथाऽश्विनौ ।                       |      |
| तेषां प्रसादाच न मां कश्चिद्धर्षयते पुमान् ॥                  | 4311 |
| सुदेखा                                                        |      |
| न भरेयमहं भद्रे संशयो मे न विद्यते ।                          |      |
| राजा त्वयं हि त्वां दृष्ट्वा मितं पापां करिष्यति ॥            | 4811 |
| साऽहं त्वां न श्चमां मन्ये वसन्तीमिह वेइमनि।                  |      |
| एष दोषोऽत्र सुश्रोणि कथं वा भीरु मन्यसे ॥                     | ५५॥  |
| स्थिता राजकुले नार्थी याश्चेमा मम वेइमनि।                     |      |
| त्वामेवैता निरीक्षन्ते विस्मयाद्वरवर्णिनि ॥                   | 4811 |
| वृक्षांत्र्योपस्थितान् पश्य य इमे मम वेश्मिन ।                |      |
| <sup>2</sup> विनमन्ते हि त्वां दृष्ट्वा पुमांसं कं न लोभयेः ॥ | 4011 |
|                                                               |      |

<sup>1.</sup> अ-कुल्ना। ड-सर्वा। 2. क-ख-न मन्यते हि। म-नमन्येते हि।

| •९२                                         | महाभारतम्                                          | [अ.        |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------|
| राजा विराटस्सुश्रोणि<br>मां विहाय वरारोहे त | दृष्ट्वा ते परमं वपुः ।<br>वां गच्छेत् सर्वचेतसा ॥ | 4611       |
| यं हि त्वमनवद्याङ्गी ।                      | नरमायतलोचने ।                                      |            |
| सुप्रसन्ना हि वीक्षेथास्                    | ्स कामवशागो भवेत्।।                                | ५९॥        |
| सुस्नाताऽलङ्कृता च त्व                      | i <sup>1</sup> यमीक्षेथा हि मानुषम् ।              |            |
| ग्लानिने तस्य दुःखं                         | त्रा न तन्द्रिर्न पराजयः ॥                         | ६०॥        |
| न शोचेन्न च संपक्ष्ये                       | त्र च कुध्येन्नानृतं वदेत् ॥                       | ६ <b>१</b> |
| <sup>2</sup> यं त्वं सर्वानवद्याङ्गि        | भजेथास्समळङ्कता ।                                  |            |
| न व्याधिर्न जरा तस्य                        | ान तृष्णान क्षुधा भवेत् ॥                          | ६२         |
| यस्य त्वं वशगा सुभ्रु                       | भवेरङ्कगता सती ।                                   |            |
|                                             | यं च त्वं परिषस्वजेः ॥                             | ६३         |
| बाहुभ्यामनुरूपाभ्यां                        | स जीवेदिति में मति: ॥                              | ६३॥        |
| यस्य तु त्वं भवेभीयी                        | यं च हृष्टा परिष्वजेः ।                            |            |
| अतिजीवेत् स सर्वेषु                         | देवेष्वपि पुरन्दरः ॥                               | ६४॥        |
| अध्यारोहेद्यथा वृक्षं व                     | ाधायारुह्य तिष्ठति ।                               |            |
| राजवेइमनि छेखाभ्रि                          | ननु स्यास्त्वं तथा मम ॥                            | ६५॥        |
| यथा कर्कटकी गर्भम्                          | आधत्ते मृत्युमात्मनः ।                             |            |
| 7 00 0000000000000000000000000000000000     |                                                    |            |

<sup>1.</sup> अ—समीक्षेथा। म—यमीक्षेथा हि मानवम्। 2. अ-च—यत् त्वं 3. म—यदि त्वं पुरुषं स्वजेः।

| १२]                          | विराटपर्वणि - वैराटपर्व            | ९३  |
|------------------------------|------------------------------------|-----|
| तथाविधमहं मन्दे              | ये तव सुभ्रु समागमम् ॥             | ६६॥ |
| अनुमानये त्वां र             | तैरन्ध्रि नावमन्ये कथञ्चन ।        |     |
| भर्तृशीलभयाद्भद्रे           | तव वासं न रोचये ॥                  | ६७॥ |
| सैरन्ध्री                    |                                    |     |
| नाहं शक्या विर               | ाटेन नापि चान्येन केनचित्।         |     |
| देवगन्धर्वयक्षेवी            | द्रष्टुं दुष्टेन चेतसा ॥           | ६८॥ |
| गन्धर्वा: <sup>1</sup> पालय  | न्ते मां सुकुलाः पत्र्व सुत्रताः । |     |
| पुत्रा देवादिदेवान           | नां सूर्यपावकवर्चसः ॥              | ६९॥ |
| यश्च दुइशीलवान               | ्मर्ट्यो मां स्पृशेदुष्टचेतसा।     |     |
| स तामेव निशां                | शीवं शयीत मुसलैहितः ॥              | ७०॥ |
| यस्यापि हि शतं               | पूर्ण बान्धवानां भवेदिह ।          |     |
| सहस्रं वा विशा               | ञाक्षि कोटिवीऽपि सहस्रिका ॥        | ७१॥ |
| दुष्टिचित्तश्च मां ह         | व्यात्र स जीवेत् तवायतः ॥          | ७२  |
| न तस्य त्रिद्शा              | देवा नासुरा न च पन्नगाः।           |     |
| तेभ्यो गन्धर्वराजे           | भ्यस् त्राणं कुर्युरसंज्ञायम् ॥    | ৬३  |
| <sup>2</sup> सुदेष्णे विश्वस | त्वं मे स्वजने बान्धवेषु वा ।      |     |
| नाहं शक्या नरे               | स्प्रष्टुं न च मे वृत्तमीदृशम्।।   | 68  |
| 1                            |                                    |     |

<sup>1.</sup> अ-ङ-च-म-कामयन्ते मां सुकुछाः। क-कामयन्ते मां कल्याः। ध-कामयन्ते मां सुकुल्याः। 2. क-ध-ङ-म-सुतेषु।

<sup>1.</sup> क-म-बळविष्ययाः। ख-बळवत्तराः। घ-तेन ते बळवत्तराः।

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>. क—भावयेश्च । ख-घ-ड-च-म—सारयेश्व ।

<sup>े.</sup> क-ख-**घ-ड-**म-मिय।

| १३]                                         | विराटपर्वाण - वैराटपर्व                                                                 | ९५         |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| सर्वकामै:                                   | प्रमुदिता निरुद्धिग्नमनास्सुखम् ॥                                                       | ८२         |
| वैश                                         | पायनः—                                                                                  |            |
| सुदेष्णयैव                                  | मुक्ता सा सम्प्रीता चारुहासिनी ।                                                        |            |
| निर्विशङ्क                                  | । विराटस्य विवेशान्तःपुरं तदा ।।                                                        | ८३         |
| याज्ञसेनी                                   | सुदेष्णां तु ग्रुश्रूषन्ती विशान्पते ॥                                                  |            |
| अवसत् ।                                     | परिचाराही सुदुःखं जनमेजय ॥                                                              | <b>८</b> ४ |
| τ                                           | वं विराटे न्यवसन्त पाण्डवाः                                                             |            |
|                                             | कृष्णा तथाऽन्तःपुरमेत्य शोभना ।                                                         |            |
|                                             | प्रज्ञातचर्या प्रतिरुद्धमानसा                                                           |            |
|                                             | यथाऽप्रयो भस्मनि गृहतेजसः ॥                                                             | ८५         |
| इति                                         | त श्रीमहाभारते शतसहस्त्रिकायां संहितायां वैयासिक्यां<br>विराटपर्वणि द्वादशोऽध्यायः॥ १२॥ |            |
|                                             | ॥ ४५ ॥ वैराटपर्वणि द्वादशोऽध्यायः ॥ १२ ॥                                                |            |
| ey'r ar | [अस्मिन्नध्याये ८५ श्लोकाः]                                                             |            |
| the second                                  | alter construction for transmi                                                          |            |

# ॥ त्रयोदशोऽध्यायः ॥

पाण्डवैः स्वस्वव्यापारैर्विराटपरितोषणम् ॥ १॥ भीमेन शङ्करोत्सवे महामञ्जमारणम् ॥ २॥

जनमेजयः— एवं विराटनगरे वसन्तस्सत्यविक्रमाः । अत अर्ध्वं नरव्याद्राः किमकुर्वेत पाण्डवाः ॥

| वैशम्पायनः—                                                           |    |
|-----------------------------------------------------------------------|----|
| एवं ते न्यवसंस्तत्न प्रच्छन्नाः कुरुनन्दनाः ।                         |    |
| आराघयन्तो राजानं यद्कुर्वत तच्छृणु ।।                                 | २  |
| युाविष्ठिरस्सभाक्तारस् सभ्यानामभवत् प्रियः ।                          |    |
| तथैव च विराटस्य सपुत्रस्य विशाम्पते ।।                                | 3  |
| स द्यक्षहृद्यज्ञस्तान् क्रीडयामास पाण्डवः ।                           |    |
| अक्षबद्धान् यथाकामं सूत्रबद्धानिव द्विजान् ॥                          | 8  |
| अज्ञातं च विराटस्य विजित्य वसु धर्मराट् ।                             |    |
| भ्रात्रभ्यः पुरुषव्यात्रो यथेष्टं सम्प्रयच्छति ॥                      | 4  |
| भीमसेनोऽपि मांसानि भक्ष्याणि विविधानि च ।                             |    |
| अतिसृष्टानि मत्स्येन <sup>1</sup> विकीणन्निव भ्रातृषु ॥               | ६  |
| वासांसि परिजीणीनि लब्धान्यन्तः पुरेऽर्जुनः ।                          |    |
| विक्रीणन् नाम सर्वेभ्यः पाण्डवेभ्यः प्रयच्छति ॥                       | v  |
| <sup>2</sup> बीभत्सुरपि गीतेन सूनृतेन च पाण्डवः ।                     |    |
| विराटं तोषयामास सर्वाश्चान्तःपुरे स्नियः ॥                            | 6  |
| अर्थेविनीतेर्जवनेस् तत्र तत्र समागतैः ।                               |    |
| तोषयामास नकुछो राजानं राजसत्तम ॥                                      | ٩, |
| नकुछोऽपि धनं छडध्वा कृते कर्मणि वाजिनाम् ।                            |    |
| 1. ख-ङ-विकीणसाम । घ-व्यतरद्वातृवत्सकः।<br>2. म-इदं स्टोकद्वयं नास्ति। |    |

| १३]                    | विराटपर्वणि - वैराटपर्व                      | ६७   |
|------------------------|----------------------------------------------|------|
| तुष्टे तस्मिन्         | नरपतौ पाण्डवेभ्यः प्रयच्छति ॥                | १०   |
| विनीतानृषभ             | ान् दृष्ट्वा सहदेवेन भावितान् ।              |      |
| स तु हृष्टश्च          | सम्प्रादात् तदा राजा धनं बहु ॥               | · ११ |
| <sup>1</sup> सहदेवो गर | त्रां <sup>2</sup> कृत्ये कृते मङ्गलकर्मणि । |      |
| अध्यक्षत्वाच           | यहेभे राज्ञः कल्याणकार्यवान् ॥               | १२   |
| <sup>8</sup> सहदेवोपि  | गोपानां वेषमास्थाय पाण्डवः ।                 |      |
| द्धि क्षीरं इ          | पृतं चैव पाण्डवेभ्यः प्रयच्छति ।।            | १३   |
| कुष्णाऽपि <sup>4</sup> | भ्रातृन् सर्वास्तान् निरीक्षन्ती तपस्विनी    |      |
| यथा पुनरि              | वज्ञाता तथा चरति भामिनी ॥                    | १४   |
| एवं <sup>5</sup> सम्भा | वयन्तस्ते तदाऽन्योन्यं महारथाः ।             |      |
| प्रेक्षमाणास्त         | दा कृष्णाम् अषुक्रुक्रमा नराधिप ॥            | १५   |
| अथ मासे                | चतुर्थे तु शङ्करस्य महोत्सवः ।               | •    |
| आसीत् सम               | हद्रो मत्स्येषु पुरुषाणां सुसम्मतः ॥         | १६   |
| तत्र महास्स            | मापेतुर् दिग्भ्यो राजन् महाबलाः ॥            | १६॥  |
| 7                      | 2                                            | ***  |

<sup>1.</sup> म-अयं श्लोको नास्ति।

<sup>3.</sup> म-इदमध नास्ति।

<sup>4.</sup> म-सर्वान् भर्तृस्तान् निरीक्षन्ती तपस्त्रिनी । घ-सर्वान् भर्तेन् स्वान् निरीक्षन्त्वतिभामिनी।

**ङ—भ**र्तृन् सर्वांसान् ।

<sup>5.</sup> क - सञ्जादयम्तस्ते तथा। घ - संबोधयम्तस्ते प्रथा। च-एवं सा भावयन्तस्ते । D-7

| <b>१३</b> ]                         | विराटपर्वणि - वैराटपर्व               | ९९                                       |
|-------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|
| _                                   | महेन को योद्धं शक्तिमान् नरः ॥        | २६                                       |
| वैशस्पा<br>ततो युधिष्टि<br>युधिष्टि | ष्टेरोऽवादीच् छूरवा मात्स्यपतेर्वघः ॥ | २६॥                                      |
| _                                   | महाराज मया दृष्टो युधिष्ठिरे ।        | en e |
| अनेन सह                             | महेन योद्धं शकोति भूपते ॥             | २७॥                                      |
|                                     | हो मया दृष्टः पूर्व यौधिष्ठिरे पुरे । |                                          |
| सोऽयं महो                           | ो वसत्येष राजंस्तव महानसे ॥           | २८॥                                      |
|                                     | यनः—                                  |                                          |
| युधिष्ठिरवच                         | ाइश्रुत्वा व्यक्तमाहेति पार्थिवः ।    |                                          |
| सोऽप्यथाहू                          | यतां क्षिप्रं योद्धं महोन संसदि ॥     | २९॥                                      |
| भीमसेनो (                           | वेराटेन आहूतस्रोदितस्तथा ।            |                                          |
| <sup>1</sup> योडुं ततो              | ऽब्रवीद्वाक्यं योद्धं शक्तोमि भूपते ॥ | ३०॥                                      |
| नरेन्द्र ते प्र                     | भावेन श्रिया शक्तया च शासनात्।        |                                          |
| अनेन सह                             | मक्षेन योद्धं राजेन्द्र शक्तुयाम् ॥   | 3811                                     |
| युधिष्टिरकृत                        | तं ज्ञात्वा श्रिया तव विशाम्पते ।     |                                          |
| महादेवस्य                           | भत्तया च तं महं पातयाम्यहम् ॥         | ३२॥                                      |
| चोदितो भी                           | ोमसेनस्तु मझमाहूय मण्डले ।            |                                          |
| योद्धं व्यव                         | स्थितो वीरो रेणुं सम्मृज्य हस्तयो: ॥  | ३३॥                                      |
|                                     | तं महं योधयामास पार्थिवः ॥            | ₹8                                       |
| 1                                   |                                       |                                          |

<sup>1 .</sup> क-इ-म-योद्धकामो

| Control of the Contro |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
| १३] विराटपर्वणि - वैराटपर्व                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 808  |
| तमुद्यम्य महाबाहुर् भ्रामयामास पाण्डवः ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ४२   |
| ततो मझाश्च मत्स्याश्च विस्मयं चिकरे भृज्ञम् ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ४२॥  |
| भ्रामयित्वा शतगुणं गतसत्वमचेतनम् ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |
| प्रत्यपिङ्क्षन्महाबाहुर् मल्लं मुवि वृक्तोदरः ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8311 |
| तस्मिन् विनिहते महे विज्ञणेव महाचर्छ ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |
| विराटः परमं हर्षम् अगमत् सह बन्धुभिः ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8811 |
| हर्षाद्धि प्रद्दो वित्तं बहु राजन् महामनाः।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |
| वळळाय महारङ्गे यथा वैश्रवणस्तथा ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ४५॥  |
| एवं स सुबहून् महान् पुरुषांश्च महाबलान् ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |
| विनिन्नन् मत्स्यराजस्य प्रीतिमावहदुत्तमाम् ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8411 |
| यदाऽस्य 2तुल्यः पुरुषो न कश्चित् तत्र दृइयते ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |
| ततो व्याद्रेश्च सिंहेश्च द्विरदेश्चाप्ययुष्यत ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ४७॥  |
| विराटेन प्रदत्तानि चित्राणि विविधानि च ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |
| स्थितेभ्यः पुरुषेभ्यश्च दस्वा द्रव्याणि जिमवान् ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8811 |
| पुनरन्तःपुरगतस् स्त्रीणां मध्ये वृकोदरः ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |
| युध्यते स्म विराटस्य गर्जैस्सिहैर्महाबलैः ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ४९॥  |
| , बीभत्सुरपि गीतेन नृत्तेनापि च पाण्डवः ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |
| विराटं तोषयामास सर्वाश्चान्तः पुरे खियः ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ५०॥  |
| अश्वीर्विनीतैर्जवनैस् तत्र तत्र समागतैः ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |
| 는 사람들은 사람들이 있다는 사람들이 되었다. 이 사람들은 사람들이 되었다.<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |

विराटपर्वणि - कीचकवधपर्व 88] 803 तथा चरन्तीं पाञ्चालीं सुदेष्णाया निवेशने । सेनापतिर्विराटस्य ददशे जलजेक्षणाम् ॥ 3 <sup>1</sup>तां दृष्टा देवगर्भाभां चरन्तीं देवतामिव । कीचकः कामयामास कामबाणेन पीडितः ॥ तथा तु हृष्ट्वा ज्विलतां च कीचकस् ततस्समभ्येत्य नृपाधिपात्मजाम । उवाच कृष्णां परिसान्त्वयंस्तदा मृगेन्द्रकन्यामिव जम्बुको वने ॥ की चक:-ग्रमं च रूपं प्रथमं <sup>2</sup>च ते वयो निरर्थकं केवलमद्य भामिनि । अधार्यमाणा स्नगिवोत्तमा यथा न शोभसे सुन्दरि शोभना सती ॥ न त्वं पुरा जातु मयेह दृष्टा राज्ञो विराटस्य निवेशने शभे। रूपेण मे नन्दयसे मनस्त्वं सुगावि कस्यासि कुतोऽसि का वा ॥ दासस्तवाहं पृथुताम्रलोचने वशानगो वारणखेलगामिनि । 1. ख-सारमेयो मन्तपूतं वेदि पार्श्वगतं हविः। [अधिकः पाठः]

<sup>2</sup>. अ—तवानघे ।

<sup>1.</sup> क—त्वमेवमाचारवती सुदर्शना । च—त्वमेव कल्याणि परीतदर्शना । स-म—त्वमेवमाचारपरीतदर्शना ध-छ—त्वमेव मे ।

<sup>2.</sup> ख-ब-ङ-म-वयस्तुख्यवपुः।

विराटपर्वाण - कीचकवधपर्व \$8] १०५ प्रभूतरह्नोपहितं सुभाजनं परैहि चाद्यैव ममोत्तमं गृहम् । प्रासादमालाप्रविज्ञालतोरणं कुबेरपर्जन्यनिवेशनोपमम् ॥ १३ <sup>1</sup>यदस्ति तत्नावसथे मदर्पणं वसु प्रभावोपगतं ममान्तिके । द्दामि तत् सर्वमधीरलोचने त्वमस्य सर्वस्य सुगाति भाजनम् ॥ देवं प्रपद्ये शरणं वृषध्वजं बिलोचनं दक्षमखप्रणाशनम् । हरं भवं स्थाणुमुमापतिं विम् त्वयाऽच मे सुभ्र ददातु सङ्गमम् ॥ त्वया समागम्य च चारुलोचने षडाननं द्वादशंदीप्तलोचनम् । वरं वराह वरदं 2वरेण्यं वरेण तुष्टो वरगात्रि तोषये ॥ 88

्रिअधिकः पाठः]

<sup>1.</sup> क-प्रभूतशस्यासनपानभोजनं। प्रविश्य तसैव सुखी चिरं भव॥

<sup>2.</sup> क-ख-घ-म-वरेश्वरं।

अयं तु राजा परसैन्यवारणः स्याल: त्रियत्वान्मम चाद्य <sup>1</sup>भामिनि । करिज्यते काम मिमं यथे हतो <sup>8</sup>ह्यलीककणीयधरोऽस्मि तस्य वै ॥ `& vo: अप्राप्य तु त्वामहमद्य शोभने श्रियं समद्धामिव पापमाचरन् । व्रजेयमिन्द्रस्य निवेशनं शुभे त्वया विसृष्टो ह्यपुनर्भवां गतिम् ॥ प्रियांश्च दारान् ससुतान् कुछं धनं यश्रश्च कीर्तिं ह्यथवाऽपि जीवितम् । त्यजामि सर्व सुकृतं तु यत्कृतं प्रिये त्वदर्थं तु जिजीविषाम्यहम् ॥ अवारयन्तं बलशोकमुद्धतं समुद्रवेगोपममातुरं भृशम्। भजस्व मामद्य शुभेन चेतसा यथा न शुष्ये न तपाम्यचेतनः ॥ यथा न गच्छेयमहं यमक्षयं तथा कुरुष्वाशु विशाललोचने ।

<sup>1.</sup> क-म-मेदिनीं । घ-मामिनीम्।

<sup>2.</sup> क-ख-**च-म-**सर्य ।

<sup>3</sup> क-ख-ड-च-म-हानीक। घ-हानीककण्डाग्रसरो।

| १४] विराटपर्वणि -                                      | कीचकवधपर्व १०७    |
|--------------------------------------------------------|-------------------|
| अहं हि कान्ते त्वदधीन<br>त्वया <sup>1</sup> विमुक्तो न | -                 |
| वैशस्पायनः—                                            |                   |
| एवमुक्ताऽनवदाङ्गी कीचकेन दु                            | रात्मना ।         |
| द्रौपदी तमुवाचेदं सैरन्ध्रीवेषधा                       | रिणी ॥ २२         |
| द्रौपदी—                                               |                   |
| अप्रार्थनीयां कामार्तस् स्तपुत्रा                      | भेमन्यसे ।        |
| चतुर्थवर्णा सैरन्ध्री <sup>2</sup> निहीनां के          | शकारिकाम् ॥ २३    |
| एतेनैव च यहेन वित्तेन च मन                             |                   |
| अन्या शक्या त्वया प्राप्तुं स्वज                       | ातिकुळवर्धनी ॥ २४ |
| स्वेषु दारेषु मेधावी कुरुते यहाः                       | ुत्तमम् ।         |
| स्वदारनिरतो हाशु नरो भद्राणि                           | । पश्यति ॥ २५     |
| न चाधर्मेण छिप्येत न चाकीरि                            | ोमवाप्नुयात् ।    |
| स्वदारेषु रतिर्धमीं मृतस्यापि न                        | संज्ञयः ॥ २६      |
| स्वजातिदारा मर्टस्य इह लोके                            | परत्र च ।         |
| प्रेतकार्याणि कुर्वन्ति निवापैस्तर्                    | यिन्ति च ॥ २७     |
| तद्श्वरयं च धम्यं च स्वग्यमा                           | हुर्मनीषिणः ॥ २७॥ |
| 1. क-ख-इ-च-वियुक्तो।                                   |                   |

<sup>\*</sup> सर्वेषु कोशेषु अतैवाध्यायसमाप्तिर्देश्यते । 2. क-ख-ख-स-म-विहीनां। ध-विध्तां।

<sup>1.</sup> च-कोशे इदमर्थ नास्ति।

<sup>2.</sup> ड-च-म-र्स्काकोऽयं नास्ति।

<sup>3.</sup> क-ख-घ-छ-च-म-मिथ्याभिलाषी हि नरः कामात्मा मोहमास्थितः।

| [88]                  | विराटपर्वणि - कीचकवधपर्व                     | १०९  |
|-----------------------|----------------------------------------------|------|
| कामवेगोद्धत           | ताङ्गेन गन्धर्वाः पतयो गम ॥                  | ३६॥  |
| ते त्वां निह          | न्युः कुपितास् सानुबन्धममर्षणाः ।            |      |
| $^1$ सीतार्थं हि      | दशग्रीवं यथा रामस्सवान्धवम् ॥                | ६७॥  |
| पतिष्यसि त            | तथा मूर्खे पाताछे क्रूरदर्शने ।              |      |
| यथा निश्चेत           | नो वालस् तीरस्थः कूपमुत्तरन् ॥               | ३८॥  |
| यथा सङ्घि             | तुमिच्छेत तथैव त्वं मनोऽ <sup>2</sup> दधाः ॥ | ३९   |
| अभव्यक्षे:            | पुरुषेर् अध्वानं गन्तुमिच्छासि ॥             | 3911 |
| यो मामज्ञार           | प्र कामार्त अबद्धानि प्रभाषसे ।              |      |
| अ <b>शक्त</b> स्तु पु | मा <sup>³</sup> ञ्शीलं न लङ्घयितुमईति ॥      | 8011 |
| पत                    | न् हि पातालमुखे महोदधौ                       |      |
|                       |                                              |      |

पतन् हि पातालमुखे महोदधौ क्षितिं प्रविष्टो यदि चोर्ध्वमुत्पतेत् । दिशः प्रपन्नो गिरिगहुराणि वा

गुहां प्रविष्टोऽन्तरितोऽपि वा क्षितेः ॥ ४१॥

<sup>⁴</sup>जुहृञ्जपन् वा प्रपतन् गिरेस्तटा-द्धृताशनादित्यगातिं गतोऽपि वा ।

<sup>1.</sup> क-च-सीतार्थं हि दशग्रीवं सानुबन्धममर्षिणम् । रामो इत्वा तु मुद्दितस् तथा त्वां पतयो मम ।[अधिकः पाठः]

<sup>2.</sup> क-ख-घ-**ड-म-**गतम्।

<sup>3.</sup> च-म-व्हीलं। घ-न्नावं।

<sup>4.</sup> घ-जुषद्रहां वा खरावद्गिरेस्तटे ।

| · ·                                                 |      |
|-----------------------------------------------------|------|
| <sup>1</sup> भायीभिमन्ता पुरुषो महात्मनां           |      |
| न जातु मुच्येत कथञ्चनाहतः ॥                         | ४२॥  |
| मोघं तवेदं वचनं भविष्यति                            |      |
| प्रतोलनं वा तुलया महागिरेः ।                        |      |
| त्वं तारकाणामधिपं यथा शिशुं                         |      |
| <sup>2</sup> मां बालवत् प्रेप्सासि दुर्लभां सतीम् ॥ | ४३॥  |
| दाराभिमर्शी पुरुषो महात्मनां                        | 4    |
| गत्वाऽपि देवाञ्छरणं न विन्दति ।                     |      |
| इमां मतिं कीचक मुख्न कामिनां                        |      |
| मा नीनशो जीवितमात्मनः प्रियम् ॥                     | 8811 |
| त्वं कालपाशं प्रतिमुच्य कण्ठे                       |      |
| प्रवेष्टुमिच्छस्यथ दुष्प्रवेशनम् ।                  |      |
| हुताशनं प्रज्विलतं महावने                           |      |
| निदाघमध्याह इवातुरस्खयम् ॥                          | 8411 |
| प्रवेष्टुकामोऽसि वधाय चात्मनः                       |      |
| कुळस्य <sup>8</sup> सर्वस्य विनाशनाय च ।            |      |
| <sup>⁴</sup> स <b>दे</b> वगन्धर्वमहर्षिसंनिधौ       |      |
| ⁵सनागलोकासुरराक्षसालये ॥                            | ४६॥  |
|                                                     |      |

क-घ—भार्यावसन्ता।
 घ—धर्मस्य।

<sup>2.</sup> क-न मां बळात्प्राप्सिसि।

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>• ख**-घ-ङ-य**─न

<sup>5.</sup> ख-ध-ङ-च-म-न नागलोकासुर।

गूढस्थितां मामवमत्य चेतसा

न जीवितार्थी शरणं त्वमाप्स्यसि ॥

४७

इति श्रीमहाभारते शतसहित्तकायां संहितायां वैयासिक्यां विराटपर्वणि चतुर्दशोऽध्यायः॥ १४॥

॥ ४६ ॥ कीचकवधपर्वणि प्रथमोऽध्यायः॥ १॥

[असिनध्याये ४७ स्टोकाः]

# ॥ पश्चद्द्योऽध्यायः ॥

कीचकेन सुदेष्णां प्रति द्वौपद्याः स्ववशीकरणप्रार्थना ॥ १॥ सुदेष्णया कीचके सुराहरणव्याजेन तद्गृहं प्रति द्वौपदीप्रेषणप्रतिज्ञानम् ॥ २ ॥ तथा सुदेष्णया बळाकारेण द्वौपद्याः सुरानयनाय कीचकगृहं प्रति गमनचो-दना ॥ ३ ॥

वैशम्पायनः
प्रत्याख्यातश्च पाञ्चाल्या कीचकः काममोहितः ।
प्रविश्च राजभवनं भगिन्याश्चाप्रतिस्थितः ॥ १
सोऽभिविद्ध्य सुकेशान्तां सुदेष्णां भगिनीं प्रियाम् ।
अमर्यादेन कामेन वोरेणाभिपरिष्ठुतः ॥ १
स तु मूश्चर्यञ्जिलं कृत्वा भगिन्याश्चरणातुभौ ।
सम्मोहाभिहतस्तूर्णं वातोद्भूत इवार्णवः ॥ १
स प्रोवाच सुदुःखातीं भगिनीं निश्चसन् मुहुः ।

1. क-स्वित्तेऽभि। म-स वित्तोऽभि।

| १५]             | विराटपर्वणि - कीचकवधपर्व                | ११३  |
|-----------------|-----------------------------------------|------|
| मया च सत्यव     | चनैर् अनुनीतो महीपतिः ॥                 | ११   |
| सोऽप्येनामनिः   | गं दृष्ट्वा मनसैवाभ्यनन्द्तं।           |      |
| भयाद्गनधर्वमुख  | यानां जीवितस्योपघांतिनाम् ॥             | १२   |
| मनसाऽपि तत      | स्त्वेनां न चिन्तयति पार्थिवः ॥         | १२॥  |
| ते हि कुद्धा म  | हात्मानो गरुडानिळतेजसः ।                |      |
| दहेयुरपि लोक    | ांस्त्रीन् युगान्तेष्विव भास्करः ॥      | १३॥  |
| सैरन्ध्रचा होत  | दाख्यातं मम तेषां महद्वलम् ।            |      |
| तव चाहमिदं      | गुह्यं स्नेहादाख्यामि वन्धुवत् ॥        | 8811 |
| मा गमिष्यसि     | वै क्रच्छ्रं गतिं परमदुरीमाम्।          |      |
| बिलनस्ते रुजं   | कुर्युः कुलस्य च <sup>1</sup> धनस्य च ॥ | १५॥  |
| तस्मादस्यां मन  | ाः कर्तुं यदि प्राणाः प्रियास्तव ।      |      |
| मा चिन्तयेथा    | मा गास्त्वं मित्रयं च यदीच्छसि ॥        | १६॥  |
| वैशस्पायन       | <b>r:</b> —                             |      |
| एवमुक्तस्तु दुः | ष्टात्मा भगिनीं कीचकोऽब्रवीत् ॥         | 90   |
| कीचकः-          |                                         |      |
| गन्धवीणां श     | तं वाऽपि सहस्रमयुतानि वा ।              |      |
| अहमेको हिन      | ष्यामि गन्धर्वान पञ्च किं पुनः ॥        | १८   |
| न च त्वमभि      | जानीषे स्त्रीणां गुह्यमनुत्तमम् ॥       | १८॥  |
|                 |                                         |      |

<sup>1.</sup> **क-ख-घ-म**-जनस्य। D-8

| १५] विराटपर्वेणि - कीचकवधपर्वे                            | ११५  |
|-----------------------------------------------------------|------|
| एतत्तु मे दुःखतरं येनाहं भ्रात्रसौहदात् ।                 |      |
| विदितार्था मिविष्यामि तुष्टो भव कुळक्षयात् ॥              | २८   |
| गच्छ शीव्रमितस्त्वं हि स्वमेव भवनं ग्रुभम् ।              |      |
| किञ्चित् कार्यं समुद्दिश्य सुरामन्नं च कारय ॥             | २९   |
| कृते चान्ने सुरायां च प्रेषयिष्यसि मे पुनः ।              |      |
| तामहं प्रेषिचिष्यामि मध्वन्नार्थं तवान्तिकम् ॥            | ३०   |
| ततस्सम्प्रेषितामेनां विजने निरवप्रहाम् ।                  |      |
| सान्त्वयेथा यथान्यायं यदि <sup>2</sup> सा च सहिष्यति ॥    | ३१   |
| सदाः कृतमिदं सर्वं शेषमत्रानुचिन्तय ॥                     | 3811 |
| वैशस्पायनः—                                               |      |
| सुदेष्णयैवमुक्तस्तु कीचकः कालघोदितः।                      |      |
| त्वरमाणः प्रथकाम खगृहं राजवेश्मनः ॥                       | ३२॥  |
| आगम्य च गृहं रम्यं सुरामन्नं चकार ह ।                     |      |
| अजैडकं च सुक्रतं बहूंश्रोचावचान मृगान् ॥                  | ३३॥  |
| <sup>3</sup> भक्षांश्च विविधाकारान् बहूंश्चोचावचांस्तदा । |      |
| कारयामास कुश्लेर् अन्नपानं सुसंस्कृतम् ॥                  | ३४॥  |
| त्वरावान् काल्पाज्ञेन कण्ठे बद्धः पशुर्यथा ।              |      |
| 1. क-ए-घ-करिष्यामि ।                                      |      |

<sup>2.</sup> क-ड-सासा। ख-म-साम। घ-सा मे सिंहण्यसि। उ. म-इदमर्थं नास्ति।

<sup>1.</sup> क-म-दिशेदिति। च-दिदेश ह।

<sup>2.</sup> अ-इ-च-म - श्लोकद्वयं नास्ति।

| १५] विराटपर्वणि - कीच                            | कवधपर्व ११७  |
|--------------------------------------------------|--------------|
| वैशस्पायनः—                                      |              |
| सुदेष्णयेवमुक्ता सा निश्यसन्ती नृपा              | त्मजा ।      |
| अत्रवीच्छोकसन्तप्ता नाहं तत्र व्रजामि            | वि॥ ४४       |
| सूतपुत्रो हि मां भद्रे कामात्मा चाभि             | मन्यते ।     |
| न गच्छेयमहं तस्य राजपुत्रि निवेशन                | म् ॥ ४५      |
| त्वमेव भद्रे जानासि यथा स निरपत्न                | पः ॥ ४५॥     |
| समयश्च कृतो भद्रे त्वया प्रथमसङ्गमे              | 1            |
| तथा निवसमानायां यथाऽहं नान्यचा                   | रिणी ॥ ४६॥   |
| कीचकश्च सुकेशान्ते मूढो मदन गर्वित               |              |
| स मामिह गतां दृष्ट्वा <sup>2</sup> व्यवस्यति निर | राकृतः ॥ ४७॥ |
| कथं तु वै तत्र गतां मर्षयेनमामवान्ध              | वाम् ॥ ४८    |
| बह्वच्यस्सन्ति तव प्रेष्या राजपुत्रि वश          | ानुगाः ।     |
| अन्यां प्रेषय कैके यि संरक्ष्या ऽहिमह            | वया ॥ ४९     |
| कीचकस्यालयं देवि न यामि भयकि                     | पता ।        |
| यद्यस्यन्यच ते कम करोन्यतिसुदुष्कर               | प् ॥ ५०      |
| एवमुक्ता तु पाञ्चल्या दैवयोगेन कैकर              | <b>यी ।</b>  |
| तां विराटस्य महिषी कुद्धा भूयोऽन्वर              | शासत ॥. ५१   |
|                                                  |              |

<sup>1.</sup> क-ख-घ-च-म - दर्पितः। 2. ख-ड-च्यवस्पति निराकृतिम्। **-गृ**हीष्यति सुदुर्गतिः।

सुदेष्णा-कीचकं चैव गच्छ त्वं बलात्कारेण घोदिता। नास्ति मेऽन्या त्वया तुल्या सा मे शीघ्रतरं व्रज ॥ 42 अवर्यं त्वेव गन्तव्यं किमर्थं मां विवक्षसि । शीवं गच्छ त्वरस्वेति मत्त्रीतिवशमाचर ॥ 43 न हीटशो मम भ्राता कि त्वं समिशङ्कसे ॥ 4311 वैशस्पायनः---**उक्त्वा चैनां बळाचैव विनियु**ज्य प्रमुत्वतः । भाजनं प्रदरी चास्यै सापिधानं हिरण्मयम् ॥ 4811 या सुजाता सुगन्धा च तामानय सुरामिति ॥ ५५ सा शङ्कमाना रुदती वेपन्ती द्रुपदात्मजा । दैवतभ्यो <sup>1</sup>नमस्कृत्य श्वज्ञुरेभ्यस्तथाऽव्रवीत् ॥ 48 द्रौपदी-यथाऽहमन्यं पार्थेभ्यो नाभिजानामि मानवम् । तेन सत्येन मां दृष्टा की चको मा वशं नयेत्<sup>2</sup>।। 40

इति श्रीमहाभारते शतसहस्निकायां संहितायां वैयासिक्यां विराटपर्वणि पञ्चदशोऽध्यायः॥ १५॥ ॥ ४६ ॥ कीचकवधपर्वणि द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥ [अस्मिनस्यापे ५० श्लोकाः]

<sup>1.</sup> च-म-नमस्कृत्वा।

<sup>2.</sup> घ-छ-च-म-यथाऽहं पाण्डुपुतेभ्यः पञ्चभ्यो नान्यगामिनी। तेन सत्येन मां दृष्ट्वा कीचको मा वशं नयेत्॥ [अधिकः पाठः]

# ॥ पोडशोऽध्यायः ॥

कीचकर्गृहं प्रति प्रस्थितया द्वौपद्या तेन स्वस्था अत्वणाय सूर्योदिदेवताप्रार्थना ॥१॥ सूर्येण तद्वक्षणाय निगृहस्य रक्षसः प्रेषणम् ॥२॥ कीचकेन
द्वौपदीं प्रति स्ववशीभवनयाचनम् ॥३॥ तथा तदनङ्गोकाररोपात्तस्याः
पादेन ताडनम् ॥४॥ सूर्यदूतेन रक्षसा कीचकस्य भूमी निपातनम् ॥
५॥ युधिष्ठिरेण कीचकिष्ठवांसोर्भीमस्य सङ्केतेन प्रतिषेधनम् ॥६॥
विराटेन कीचकस्य दण्डाप्रयोगाद् रुष्ट्या द्वौपद्या तं प्रस्युपालम्भनम् ॥॥॥
युधिष्ठिरेण द्वौपद्याः सान्त्वनम् ॥८॥ द्वौपद्याऽज्ञानादिव स्वशोकहेतुं
पृष्ठान्तीं सुदेष्णां प्रति गन्धेनैः कीचकवधस्य भावित्वकथनम् ॥९॥
कीचकोत्पत्तिकथनम् ॥१०॥

#### वैशस्पायनः-

| अकीर्तयत सुश्रोणी धर्म शक्रं दिवाकरम् ।               |
|-------------------------------------------------------|
| मारुतं चाश्विनौ देवौ कुनेरं वरुणं यमम् ॥ १            |
| रुद्रमिं <sup>1</sup> भवं विष्णुं स्कन्दं पूषणमेव च । |
| सावित्रीसहितं चापि ब्रह्माणं पर्यकीर्तयत् ॥ २         |
| इत्येवं मृगशाबाक्षी सुश्रोणी धर्मचारिणी ।             |
| उपातिष्ठत सा सूर्य मुहूर्तमवला तदा ॥ ३                |
| तदस्यास्तनुमध्यायास् सर्वे सूर्योऽवबुद्धवान् ।        |
| अन्तर्हितं ततस्तस्या रक्षो रक्षार्थमादिशत् ॥ ४        |
| तचैनां नाजहात् तत्र सर्वावस्थास्वनिन्दिताम् ॥ ४॥      |
| सा प्रतस्थे सुकेशान्ता त्वरमाणा पुनः पुनः ।           |

<sup>1.</sup> क-ख-**घ-च-म**-भगं।

| १२० महाभारतम्                                             | [अ. |
|-----------------------------------------------------------|-----|
| विलम्बमाना विवशा कीचकस्य निवेशनम् ॥                       | 411 |
| तां मृगीमिव वित्रस्तां कृष्णां दृष्ट्वा समागताम्।         |     |
| उत्पपातासनात् तूर्णं नावं लडम्बेव पारगः ॥                 | ६॥  |
| ऋक्णं चोवाच वाक्यं स कीचकः काममूर्च्छितः ॥                | . 0 |
| कीचकः—<br>स्वागतं ते सुकेशान्ते सुव्युष्टा रजनी मम ।      |     |
| साधु मे त्वमनुप्राप्ता चिरस्य भवनं द्युमे ॥               |     |
| कुरुष्व च मिय प्रीतिं वशं चोपानयस्व माम् ।                |     |
| प्रतिगृहीष्व मे भोगांस् त्वदर्थमुपकल्पितान् ॥             | 9   |
| सर्वरुक्ममयीं मालां कुण्डले च हिरण्मये।                   |     |
| वासांसि चन्दनं माल्यं धूपग्रुद्धां च वारुणीम् ॥           | 80  |
| <sup>1</sup> प्रतिगृह्णीष्व भद्रं ते विहर त्वं यथेच्छसि ॥ | १०॥ |
| शीला में कुरु पद्माक्षि प्रसादं प्रियदर्शने ॥             | ११  |
| स्वासीर्णमस्मच्छयनं सितस्र्स्मोत्तरच्छदम् ।               |     |
| अत्रारुह्य मया सार्धं पिवेमां वरवारुणीम् ॥                | १२  |
| भजस्व मां विशालक्षि भर्ता ते सदृशोऽस्म्यहम्।              |     |
| <b>ज्यस</b> र्प वरारोहे मेरुमर्कप्रभा यथा ॥               | १३  |
| वैशम्पायनः—<br>स मूढः कीचकस्तत्र प्राप्तां राजीवळोचनाम् । |     |
| 1 manus entrement market                                  |     |

<sup>1.</sup> इ-इतः श्लोकसयं नास्ति।

| १६] विराटपर्वणि - कीचकवधपर्व                                                                                   | १२१ |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| अन्नवीद्गैपदीं दृष्टा दुरात्मा ह्यात्मसम्मतः ॥                                                                 | 68  |
| कीचकेनैवमुक्ता तु द्रौपदी वरभाषिणी ।                                                                           |     |
| अत्रवीन्न ममाचारम् ईटशं वक्तुमहीसि ॥                                                                           | १५  |
| नाहं शक्या त्वया स्प्रष्टुं <sup>1</sup> निषादेनेव ब्राह्मणी ।                                                 |     |
| मा गमिष्यसि दुर्बुद्धे गतिं <sup>2</sup> दुर्गान्तरान्तराम् ॥                                                  | १६  |
| यत्र गच्छन्ति बहवः परदाराभिमर्शकाः ।                                                                           |     |
| नरास्सिम्भिन्नमर्योदाः कीटवच गुहाशयाः ॥                                                                        | १७  |
| अप्रैषीन्मां सुराहारीं सुदेष्णा त्वन्निवेशनम् ।                                                                |     |
| तस्यै नियष्ये मिद्रां भिगनी दृषिता तव ॥                                                                        | १८  |
| पिपासिता च कैकेयी तूर्ण मामादिशत् ततः ।                                                                        |     |
| दीयतां मे सुरा शीवं सूतपुत्र वजाम्यहम् ॥                                                                       | १९  |
| कीचकः—                                                                                                         |     |
| अन्या भद्रे हरिष्यन्ति राजपुत्र्यास्प्ररामिमाम् ।                                                              |     |
| किं त्वं यास्यसि सुश्रोणि मद्र्थं त्वमिहागता ॥                                                                 | २०  |
| वैशस्पायनः—                                                                                                    |     |
| इत्युक्त्वा दक्षिणे पाणौ सृतपुतः परामृशत् ॥                                                                    | २०॥ |
| सा गृहीता विधून्वन्ती भूमौ निक्षिप्य भाजनम् ।                                                                  |     |
| 1. क-ख-घ-धपाकेनेव। ङ-च-म-श्वपचेनेव।<br>2. क-दुर्गान्तरान्तनाम्। ख-दुर्गतरां त्वरात्।<br>अ-ङ-म-दुर्गतरान्तराम्। |     |

| १२२ महाभारतम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | [अ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| सभां श्वरणमाधावद् यत राजा युधिष्टिरः ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | २१॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ातां कीचकः प्रधावन्तीं केशपक्षे परामृशत् ।<br>पातियत्वा तु तां भूमौ सूतपुत्रः पदाऽवधीत्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| सभायां पर्वयतो राज्ञो विराटस्य महात्मनः ।<br>ब्राह्मणानां च वृद्धानां क्षत्रियाणां च पर्वयताम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | र्॥ २३॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| तस्याः पादाभितप्ताया मुखाद्रुधिरमास्रवत् ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | २४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ततो दिवाकरेणाशु राक्षसस्संनियोजितः ।<br>स कीचकमपोवाह वातवेगेन भारत ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | २५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| स पपात तदा भूमौ रक्षोवलसमीरितः ।<br>विधूर्णमानो निश्चेष्टश् छिन्नमूल इव दुमः ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | , २६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| तां दृष्ट्वा तत्र ते सम्या हाहाभूतास्समन्ततः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| न युक्तं सूतपुलेति कीचकेति च मानवाः ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| किमियं वध्यते बाला क्रपणा चाप्यबान्धवा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ॥ २७॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <sup>2</sup> तस्यामासन हि ते पार्थास् सभायां भ्रातर<br>अमृष्यमाणाः कृष्णायाः कीचकेन पदा वध<br>तां दृष्ट्वा भीमसेनस्य क्रोधादास्रमवर्तत ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | स्तथा ।<br>म् ॥ २८॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| The state of the last of the l | the company of the first of the second of th |

<sup>1.</sup> अ-ङ-च-म इदमर्ध नास्ति।
2. म-ताज्ञासीनी ददशतुर्युधिष्ठिरवृकोदरी।
अमृष्यमाणा कृष्णायाः कीषकेन पदा वधम्॥ [अधिकः पाठः]

| १६] विराटपर्वणि - कीचकवधपर्व                              | १२३ः          |
|-----------------------------------------------------------|---------------|
| धूमोच्छ्वासस्समभवन्नेत्रे चोच्छ्तपङ्मणी।                  | २९॥           |
| सस्वेदा भ्रुकुटी चोगा छलाटे समवर्तत ॥                     | . <b>३</b> o. |
| तस्य भीमो वधप्रेप्सुः कीचकस्य दुरात्मनः।                  |               |
| <sup>1</sup> दन्तैर्दन्तांस्तदा रोषान्निष्पिपेष महामनाः ॥ | <b>३</b> १,   |
| भूयस्संत्वरितः कुद्धस् सहसोत्थाय चासनात् ।                |               |
| <sup>2</sup> निरेक्षत द्वमं दीर्घ राजानं चान्ववैक्षत ।।   | ३२            |
| वधमाकाङ्क्षमाणं तं कीचकस्य दुरात्मनः ।                    |               |
| आकारेणैव भीमं स प्रत्येषधयुधिष्ठिरः ॥                     | ३३            |
| तस्य राजा शनैस्संज्ञां अकृन्तीपुत्रो युधिष्टिरः ।         |               |
| चकार भीमसेनस्य पाण्डुपुत्रस्य धीमतः ॥                     | ३४            |
| प्रलाख्यानं तदा चाह कङ्को नाम युधिष्टिरः ॥                | ર જાા         |
| क <b>क्</b> :                                             |               |
| सूद मा साहसं कार्षीः फिलतोऽयं वनस्पतिः ।                  |               |
| नात्र ग्रुष्काणि काष्टानि साधनीयानि कानि चित् ॥           | ३५॥           |
| यदि ते दारुकुरं स्थान्निष्कम्य नगराद्वहिः।                |               |
| समूळं शातयेर्वृक्षं श्रमस्ते न मविष्यति ॥                 | ३६॥           |
|                                                           |               |

<sup>1.</sup> च-श्होकोऽयं नास्ति ।
2. च-अभृत् सन्त्वरितः कुद्धस् सहसोत्थाय वासनात् । [अधिकः पाठः],
3. क-ख-म-कुर्वन् कुन्तीसुतोऽनघ ।
4. क-पाण्डुपुतस्य भीमसामिततेजसः ।
ख-भीमसेनस्य रोषाविष्टस्य ।

| १२४ महाभारतम् (अ.                                  |
|----------------------------------------------------|
| यस्य चार्द्रस्य दृक्षस्य शीतच्छायां समाश्रयेत् ।   |
| न तस्य पर्णे द्रुह्येत पूर्ववृत्तमनुस्मरन् ॥ ३७॥   |
| न कोधकालसमयस् सुद् मा चापलं कृथाः ।                |
| अपूर्णीऽयं द्विपक्षो नो नेदं बलवतां बहु ॥ ३८॥      |
| वैशस्पायनः—                                        |
| अथाङ्गुष्ठेनावसृद्गाद् अङ्गुष्ठं तत्र धर्मराट्।    |
| प्रबोधनभयाद्राजन् भीमस्य प्रत्यवेधयत् ॥ ३९॥        |
| भीमसेनस्तु तद्वाक्यं श्रुत्वा परपुरञ्जयः ।         |
| सहसोत्पतितं क्रोधं न्ययच्छद्वृतिमान् बलात् ॥ ४०॥   |
| इङ्गितज्ञस्स तु भ्रातुस् तूष्णीमासीद्वकोदरः ॥ ४१   |
| भीमस्य तु समारम्भं दृष्ट्वा राज्ञश्च चेष्टितम् ।   |
| द्रीपद्यभ्यधिकं कुद्धा प्रारुदत् सा पुनः पुनः ॥ ४२ |
| कीचकेनानुगमनात् कृष्णा ताम्रायतेक्षणा ।            |
| सभाद्वारमुपागम्य रदन्ती वाक्यमत्रवीत् ॥ ४३         |
| अवेक्षमाणा सुश्रोणी पतींस्तान दीनचेतसः ।           |
| आकारं परिरक्षन्ती प्रतिज्ञां धर्मसंयुताम् । ४४     |
| दह्यमानेव रौद्रेण घक्षुषा द्रुपदात्मजा ॥ ४४॥       |
| <b>न्रीपदी</b> — "                                 |
| त्रजारक्षणशीलानां राज्ञां ह्यमिततेजसाम् ।          |

| .१६] विराटपर्वणि - कीचकवधपर्व १                                 | ર્ હ |
|-----------------------------------------------------------------|------|
| <sup>1</sup> कार्थं हि पालनं नित्यं धर्मे सत्ये च तिष्ठताम् ॥ ४ | पा   |
| स्वप्रजायां प्रजायां च विशेषं नाधिगच्छताम् ॥                    | ४६   |
| प्रियेष्विप च द्वेष्येषु समत्वं ये समाश्रिताः ॥ ४               | ६॥   |
| विवादेषु प्रवृत्तेषु समं कार्यानुदर्शिना ।                      |      |
| राज्ञा धर्मासनस्थेन जितौ छोकावुभावपि ॥ ४                        | ७॥   |
| <sup>8</sup> राजन् धर्मासनस्थोऽसि रक्ष् मां त्वमनागसीम् ॥       | 84   |
| अहं त्वनपराध्यन्ती कीचकेन दुरात्मना ।                           |      |
| पश्यतस्ते महाराज हता पादेन दासिवत् ॥                            | ४९.  |
| त्वत्समक्षं नृपश्रेष्ठ निष्पिष्टा वसुधातले ।                    |      |
| अनागसीं क्रपाहीं मां क्षियं त्वं परिपालय ॥                      | 40.  |
| रक्ष मां कीचकाद्भीतां धर्म रक्ष जनेश्वर ।                       |      |
| मत्स्याधिप प्रजा रक्ष पिता पुत्रानिवौरसान् ॥                    | 48   |
| यस्त्वधर्मेण कार्याणि मोहात्मा कुरुते नृपः ।                    |      |
| अचिरात् तं दुरात्मानं वशे कुर्वन्ति शत्रवः ॥                    | ५२   |

<sup>1.</sup> ड-कार्यानुपालिनां।
क-कार्यानुपालिनां।
स-कार्यानुपालने।
स-कार्यानुपालनं।
स-कार्यानुपालनं (च) मर्यादापालनाश्चितं।
2. अ-राज्ञा धर्मासनस्थोऽपि

<sup>1.</sup> अ-च-अर्धसर्य नास्ति।

<sup>2.</sup> क—अफ़ियाएाः फ़ियायाश्च । स—क्रियायामक्रियायां च । च—फ़ियमाणं क्रियाणां च ।

| १६] विराटपर्वणि - कीचकवधपर्व                      | १२७                                    |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------|
| एतद्वो मानुषास्सम्यक् कार्यं द्वन्द्वत्रयं मुवि ॥ | ६१                                     |
| अस्मिन् सुनीते दुर्नीते लभते कर्मजं फलम् ।        |                                        |
| कल्याणकारी कल्याणं पापकारी च पापकम् ॥             | ६२                                     |
| तेन गच्छति संसर्गं खर्गाय नरकाय वा ।              |                                        |
| सुक्रतं दुष्कृतं वाऽपि कृत्वा मोहेन मानवः ॥       | ६३                                     |
| पश्चात्तापेन तप्येत स्वबुद्धा मरणं गतः ॥          | ६३॥                                    |
| एवमुक्त्वा परं वाक्यं विससर्जे शतऋतुम् ।          |                                        |
| शकोऽप्यापृच्छय ब्रह्माणं देवराज्यमपालयत् ॥        | ६४॥                                    |
| यथोक्तं देवदेवेन ब्रह्मणा परमेष्ठिना ।            |                                        |
| तथा त्वमपि राजेन्द्र कार्याकार्ये । स्थिरो भव ।।  | ६५॥                                    |
| वैशस्पायनः—                                       |                                        |
| एवं विरुपमानायां पाछ्राल्यां मत्स्यपुङ्गवः ।      |                                        |
| अशक्तः कीचकं तत्र शासितुं बलदर्पितम् ॥            | ६६॥                                    |
| विराटराजस्सूतं तु सान्त्वेनैव न्यवारयत् ॥         | ६७                                     |
| कीचकं मत्स्यराजेन कृतागसमनिन्दिता।                | er e trop trocke<br>Trocker<br>Trocker |
| नापराधानुरूपेण दण्डेन प्रतिपादितम् ॥              | ६८                                     |
| पाञ्चालराजस्य सुता दृष्ट्वा सुरसुतोपमा ।          |                                        |
| धर्मज्ञा व्यवहाराणां की घकं फ़तकिल्बिषम् ॥        | ६९                                     |
| 1. अ-ङ-च-म-स्थितो।                                |                                        |
|                                                   |                                        |
|                                                   |                                        |

[अधिकः पाठः]

<sup>1.</sup> ख-राजानुवर्तनपरान् कीचकं च कृतागसम्।

<sup>2.</sup> ख न साम फलते दुष्टे दुष्टे दण्डः प्रयुज्यते ॥ अदण्ड्यान् दण्डयन् राजा दण्ड्यांश्चेवाण्यदण्डयन् । स राजा न भवे छोके राजशब्दस्य भाजनम्॥ दीनान्धकृपणानाथपङ्गुङ्ज्जजडादिकान् । अनाथबाळकृत्वांश्च पुरुषान् वा खियोऽपि वा ॥

### विराटपर्वणि - कीचकवधपर्व १६] १२९ विरादः-परोक्षं नाभिजानामि विग्रहं युवयोरहम् । अर्थतस्वमविज्ञाय किं स्यादकुशलं मम ॥ ७६॥ द्वीपदी-येषां न वैरी खिपिति पदा भूमिमुपस्पृशन् । तेषां मां मानिनीं भार्यों सूतपुत्तः पदाऽवधीत् ॥ 1100 ये च द्युने याचेयुर् ब्रह्मण्यास्सत्यवादिनः । तेषां मां मानिनीं भायाँ सूतपुत्रः पदाऽवधीत् ॥ 1100 येषां दुन्दुभिनिर्घोषो ज्याघोषक्श्र्यतेऽनिराम् । तेषां मां द्यितां भार्यो सूतपुत्रः पदाऽवधीत्।। 6911 तेजिखनस्तथा क्षान्ता बलवन्तश्च मानिनः । महेज्वासा रणे शूरा गर्विता मानतत्पराः ॥ 6011 तेषां मां दियतां भार्यो सूतपुत्रः पदाऽवधीत् ॥ 68 पूर्वतोऽनुवृत्तम्-

दुष्टचोराभिभूतांश्च पाळयेदवनीपतिः।
अनाथानां च नाथस्याद् अपितृणां पिता नृपः॥
माता भवेदमातृणामगुरूणां गुरुर्भवेत्।
अगतीनां गती राजन् नृणां राजा परायणम्॥
विशेषतः परेंद्वेष्टेः परामृष्टां नरोत्तमः।
स्त्रियं साध्वीमनाथां च पाळयेत् स्वसुतामिव॥
व्वद्गृद्दे वसतीं राजन्नेतावत्काळपर्ययम्।
अधिकां व्वत्सुतायाश्च पद्म्य मां कीचकाहताम्॥
[अधिकः पाठः]

<sup>2.</sup> अ-च-च-स्ठोकद्वयं नास्ति।

<sup>1---</sup> लक्षाल्कारकारैराहतोऽयं श्लोकः -परं तु सर्वेषु कोशेषु नोपलभ्यते। 2. अ-ङ-पति। च-परलोकान्भक्षम्यतः।

| १६]                          | विराटपर्वणि - कीचकवधपर्व                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | १३३   |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| पिता रक्षति कौ               | मारे भर्ता रक्षति यौवने ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |
| पुत्रस्तु स्थाविरे           | मावे न स्त्री स्वातन्त्र्यमहिति ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | १०७॥  |
| अनुरुध्यमाना भ               | र्तारं दृश्यन्ते वीरपत्नयः।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |
| <sup>1</sup> शुश्रूषया हिइयः | मानाः पतिलोकं जयन्त्युत ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | १०८॥  |
| भर्तॄन् प्रति तथा            | पत्न्यो न ऋध्यन्ति कदाचन ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |
|                              | ौर् अवज्ञाताश्च शत्रुभिः ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | १०९॥  |
| अनन्यभावशुश्रूष              | ाः पुण्यलोकं व्रजन्त्युत ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ११०   |
|                              | यतं पश्यन्ति पतयस्तव ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
| न ऋुद्धान् प्रतिय            | ायाद्वै पतीस्ते घुत्रहा अपि ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8 8 8 |
| तेन त्वां नाभिध              | विन्ति गन्धर्वाः कामरूपिणः ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | १११॥  |
|                              | कश्चित् कृतो ह्यायतलोचने ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |
| तं सारख क्षमाः               | शिले क्षमा धर्मी हानुत्तमः ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ११२॥  |
|                              | दानं क्षमा धर्मः क्षमा तपः।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |
| क्षमावतामयं छो               | कः परलोकः क्षमावताम् ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ११३॥  |
|                              | क्रस्य चतुर्विंशतिपर्वणः ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |
| षद्षष्टित्रिशतारः            | य मासोनस्यात् क्षमी भवेत् ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 88811 |
| वैशक्पायनः-                  | in the second of       |       |
|                              | तीं पुनरेवाह धर्मराट् ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ११५   |
|                              | <u>Planting of the second of the control of the first control of the control of the</u> |       |

<sup>1.</sup> अ-च इदमर्थं नास्ति।

| युधिष्ठिरः—                                                   |             |
|---------------------------------------------------------------|-------------|
| <sup>1</sup> दुःखं रोदिषि वे भद्रे दीना त्वं राजसंसदि ।       |             |
| तस्मात् त्वमपि सुश्रोणि शैद्धपीव विभासि नः ॥                  | <b>११</b> ६ |
| वैशम्पायनः—<br>एवमुक्ता तु सा भर्ता समुद्रीक्ष्यात्रवीदिदम् ॥ | ११६॥        |
| ज्ञैप <b>दी</b> —                                             |             |
| सत्यमुक्तं त्वया विद्वञ् शैल्ह्षीं विद्वि मां पुनः ।          |             |
| द्रौद्धवकस्य तस्याहं येषां ज्येष्ठोऽक्षकोविदः ॥               | १२७॥        |
| वैश्वस्पायनः—<br>एवमुक्त्वा वरारोहा परिमृज्याननं ग्रुभम् ।    |             |
| केशान् प्रमुक्तान् संयम्य रुधिरेण समुक्षितान् ॥               | ११८॥        |
| पांसुकुण्ठितसर्वोङ्गी गजराजवधूरिव ।                           |             |
| प्रतस्थे नागनासोरूर् भर्तुराज्ञाय शासनम् ॥                    | ११९॥        |
| विमुक्ता मृगशावाश्ची निरन्तरपयोधरा ।                          |             |
| प्रभा नक्षत्रराजस्य कालमेचेरिवाष्ट्रता ॥                      | १२०॥        |
| यस्या हार्थे पाण्डवेयास् त्यजेयुरपि जीवितम् ।                 |             |
| तां ते दृष्ट्वा तथा कृष्णां क्षमिणो धर्मचारिणः ॥              | १२१॥        |
| समयं नातिवर्तन्ते वेलामिव महोदाधः ॥                           | १२२         |

<sup>1.</sup> च—दुःखं करोषि वै भद्ने दीव्यता । ख—विष्नं करोषि भद्नं तदीव्यता । घ—दुःखाद्गोदिषि भद्नं ते दीनैवं ।

| १६]                         | विराटपर्वणि - कीचकवधपर्व            | १३५  |
|-----------------------------|-------------------------------------|------|
| सा प्रविद्य                 | प्रवेपन्ती सुदेष्णाया निवेशनम् ।    |      |
| रुद्न्ती चार                | सर्वाङ्गी तस्यास्तस्थावथाप्रतः ॥    | १२३  |
| तामुवाच वि                  | राटस्य महिषी शाट्यमास्थिता ॥        | १२३॥ |
| सुदेख्णा-                   | _                                   |      |
| किमिदं पद्म                 | संकाशं सुदन्तोष्ठाक्षिनासिकम्।      |      |
| रुद्रन्या अव                | मृष्टासं पूर्णेन्दुसमवर्चसम् ॥      | १२४॥ |
| <sup>1</sup> बिम्बोष्टं कु  | ष्णताराभ्याम् अत्यन्तरुचिरप्रभम् ।  |      |
| नयनाभ्यामा                  | जिह्याभ्यां मुखं ते मुख्चते जलम् ॥  | १२५॥ |
| कस्त्वाऽवधी                 | द्वरारोहे कस्माद्रोदिषि शोभने।      |      |
| को विप्रयुज्य               | ते दारेस् सपुत्रपशुबान्धवः ॥        | १२६॥ |
| कस्याद्य राज                | गा कुपितो वधमाज्ञापयिष्यति ।        |      |
| ब्रूहि किं ते               | प्रियं कर्म कं त्यजे घातयामि वा ॥   | १२७॥ |
| वैश्वक्पार                  | <b>ानः</b> —                        |      |
| तां निइश्वस्य               | ात्रवीत् कृष्णा जानन्ती नाम पृच्छिस | 1    |
| <sup>2</sup> श्रातुस्त्वं म | ामनुप्रेष्य किमेवं हि विकत्थसे ॥    | १२८॥ |
| कीचको मा                    | ऽवधीत् तत्र सुराहारीमितोगताम् ।     |      |
| सभायां पइ                   | यतो राज्ञो यथा वै निर्जने वने ॥     | १२९॥ |
| 1. क-सबा                    | [ब्योर्ड्ज                          |      |

<sup>1.</sup> क-स-बाब्याब्य । 2. क-श्राते व्यं मामनुष्रेष्य । अ-ङ-च-मामभिष्रेक्ष्य ।

<sup>1.</sup> म-इदमर्थ नास्ति।

<sup>2.</sup> क-विश्वकर्तारमध्यथम्। घ-एषामागः करोति सः।

<sup>3.</sup> क-ख-ध-म-दुर्भर्षणो।

| १६] विराटपर्वणि - कीचकवधपर्व                      | १३७  |
|---------------------------------------------------|------|
| एकस्तु कुरुते पापं कालपाशवशं गतः।                 |      |
| नीचेनात्मापराधेन कुछं तेन विनइयति ॥               | १३८  |
| वैद्याग्यायनः—                                    | ; ,  |
| मुद्देष्णामेवमुक्त्वा तु सैरन्ध्री दुःखमोहिता ।   |      |
| कीचकस्य वधार्थाय व्रतदेश्चामुपागमत् ॥             | १३९  |
| अभ्यर्थिता च नारीभिर् मानिता च सुदेष्णया ।        |      |
| न च स्नाति न चाइनाति न पांसून् परिमार्जिति ॥      | १४०  |
| रुधिरक्षिन्नवदना बभूब रुदितेक्षणा ।।              | १४०॥ |
| तां तथा शोकसन्तप्तां दृष्ट्वा प्ररुदितां श्विय: । |      |
| कीचकस्य वधं सर्वा मनोभिश्च शशंसिरे ॥              | १४१॥ |
| *जनमेजयः—                                         |      |
| अहो दुःखतरं प्राप्ता कीचकेन पदा हता।              |      |
| पतिव्रता महाभागा द्रौपदी योषितां वरा ॥            | १४२॥ |
| दुइशलां मानयन्ती या भर्तॄणां भगिनीं शुभाम्।       |      |
| नापक्यत् सिन्धुराजं तं बलात्कारेण वाहिता ॥        | १४३॥ |
| किमर्थं धर्षणं प्राप्ता कीचकेन दुरात्मना।         |      |
| नाशपत् तं महाभागा कृष्णा पादेन ताडिता ॥           | १४४॥ |
| तेजोराशिरियं देवी धर्मज्ञा सत्यवादिनी ।           |      |
|                                                   |      |

<sup>1.</sup> अ-घ-ङ-अर्धसप्तकं नास्ति । \* इत आरम्य अध्यायसमाप्तिपर्यन्तस्थितस्वीकाः अ-घ-कोशयोः नोप-छम्यन्ते

| १३८ महाभारतम्                                         | [अ.   |
|-------------------------------------------------------|-------|
| केशपक्षे परामृष्टा मर्वियव्ययशास्त्रवत् ॥             | १४५॥  |
| नैतत्कारणमरुपं हि श्रोतुकामोऽस्मि सत्तम ।             |       |
| कृष्णायास्तु परिक्वेशान्मनो मे दूयते भृशम् ॥          | १४६॥  |
| कस्य वंशे समुद्भूतस् स च दुर्रुलितो मुने ।            |       |
| बलोन्मत्तः कथं चासीत् खालो मात्स्यस्य कीचकः ॥         | 18081 |
| दृष्ट्वाऽपि तां प्रियां भार्यां सूतपुत्रेण ताडिताम् । |       |
| नैव चुक्षुभिरे वीराः किमकुर्वत तं प्रति ॥             | १४८॥  |
| वैशस्पायनः—                                           |       |
| त्वदुक्तोऽयमनुप्रइनः कुरूणां कीर्तिवर्धनः।            |       |
| एतत् सर्वे तथा वक्ष्ये विस्तरेणैव पार्थिव ॥           | १४९॥  |
| त्राह्मण्यां क्षत्रियाज्ञातस् सूतो भवति पार्थिव ।     |       |
| प्रातिलोभ्येन जातानां स ह्येको द्विज एव तु ॥          | १५०॥  |
| रथकारमितीमं हि कियायुक्तं द्विजन्मनाम्।               |       |
| क्षत्रियाद्वरं वैद्याद् विशिष्टमिति चक्षते ॥          | १५१॥  |
| सह सूतेन सम्बन्धः कृतपूर्वी नरेश्वरैः ।               |       |
| तथाऽपि तैर्महीपाल राजशब्दो न लभ्यते ॥                 | १५२॥  |
| तेषां तु सूताविषयस् सूतानां नामतः कृतः ॥              | १५३   |
| डपजीन्य च यत् क्षत्रं छड्घं सूतेन यत् पुरा ।          |       |
| सूतानामधिपो राजा केकयो नाम विश्रुतः ॥                 | १५४   |
|                                                       |       |

| १६] विराटपर्वणि - कीचकवधपर्व                                   | १३९         |
|----------------------------------------------------------------|-------------|
| राजकन्यासमुद्भृतस् सारथ्येऽनुपमोऽभवत्।                         |             |
| पुतास्तस्य कुरुश्रेष्ठ मालन्याञ्जिहरे तदा ॥                    | و در در:    |
| <sup>1*</sup> तेषामतिवलो ज्येष्टः कीचकस्सर्वाजित् प्रभो ।      |             |
| अम्रजो बलसम्मत्तस् तेनासीत् सूतषट्शतम् ॥                       | १५६         |
| <sup>2</sup> द्वितीयायां तु मालव्यां चिता ह्यवरजाऽभवत् ।       |             |
| <sup>8</sup> तां सुदेष्णेति वै प्राहुर् विराटमहिषां प्रियाम् ॥ | १ ५७        |
| तां विराटस्य मात्स्यस्य क्षेत्रयः प्रददौ मुदा ।                |             |
| सुरथायां मृतायां तु कौसल्यां श्वेतमातरि ॥                      | १५८         |
| श्वेते विनष्टे शङ्खे च गते मातुलवेश्मनि ।                      |             |
| सुदेष्णां महिषीं छन्ध्वा राजा दुःखमपानुदत् ॥                   | १५९         |
| उत्तरं घोत्तरां चैव विराटात् पृथिवीपते ।                       |             |
| सुदेष्णा सुषुवे देवी कैकेयी कुलगृद्धये ॥                       | १६०         |
| मातृष्वसृक्षुतां राजन् कीचकस्तामनिन्दिताम् ।                   |             |
| सदा परिचरन् प्रीत्या विराटे न्यवसत् सुखी ॥                     | १६१         |
| भ्रातरस्तस्य विक्रान्तास् सर्वे च तमनुत्रताः।                  |             |
| 1. ख-की बका इति विख्याताइशतं पट चैव भारत ।                     | अधिकः पाठः] |

<sup>1.</sup> ख-कीचका इति विख्याताइशतं पट् चैव भारत । [अधिकः पाठः]
\* ड-इतः सार्धश्रीको नास्ति
2. ख-म-मालब्या एव कौरन्य पिता।
3. ख-म-तस्यां केकयराज्ञस्तु सुदेष्णा दुहिताऽभवत् । इति पाठान्तरम्
4. अ-क-ध-च-कीचकः।

| .880                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | महाभारत <b>म्</b>             | [अ.  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------|
| विराटस्यैव संहष्टा बलं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | कोशं च वर्धयन ॥               | १६२  |
| कालेया नाम दैतेयाः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>गायशो मुवि विश्रुताः</b> । |      |
| जिन्नरे कीचका राजन्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | बाणो ज्येष्ठस्ततोऽभवत्।।      | १६३  |
| स हि सर्वोस्त्रसम्पन्नो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | बलवान् भीमविक्रमः ।           |      |
| कीचको नष्टमयीदो बर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | पूव भयदो नृणाम् ॥             | १६४  |
| तं प्राप्य बलसम्मत्तं (                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | वेराटः पृथिवीपतिः ।           |      |
| जिगाय सर्वोध्य रिपून                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | यथेन्द्रो दानवानिव ॥          | १६५  |
| मेखलांश्च त्रिगतीश्च दः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | शाणींश्च कशेरकान् ।           |      |
| मालवान् यवनांश्चैव पु                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | लिन्दान् काशिकोसलान् ॥        | १६६  |
| अङ्गान् वङ्गान् कलिङ्ग                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ांश्च तङ्कणान् वरतङ्कणान्।    |      |
| मलदान् निषधांश्चैव तु                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ण्डिकेरांश्च कोङ्कणान् ॥      | १६७  |
| <sup>ा</sup> करदांश्च निषिद्धांश्च (                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | शेवान् दु६िछिहिकांस्तथा ॥     | १६७॥ |
| अन्ये च बहवइशूरा न                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | गानाजनपदेश्वराः ।             |      |
| कीचकेन रणे भन्ना व्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | द्रवन्त दिशो दश ॥             | १६८॥ |
| तमेवं वीर्यसम्पन्नं नाग                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | गायुत <sup>2</sup> बळं रणे ।  |      |
| विराटस्तत्र सेनायाश्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | चकार पतिमात्मनः ॥             | १६९॥ |
| विराटभातरश्चेव दश                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | दाशस्थोपमाः ।                 |      |
| The state of the s |                               |      |

<sup>1.</sup> ख-ग-ङ-किराताश्च निषिद्धांश्च शिवान् महिश्चिकांस्तथा। (छ)-कदरांश्च। [इ्ति पाठान्तरम्] 2. ख-ग-ङ-म-समं बले।

| १६] विराटपर्वणि -कीचकवधपर्व                                  | १४१  |
|--------------------------------------------------------------|------|
| ते चैनानन्ववर्तन्त कीचकान् वछवत्तरान् ॥                      | १७०॥ |
| एवंविधवलोपेताः कीचकास्ते च तद्विधाः ।                        |      |
| राज्ञस्स्याला महात्मानो विराटस्य हितैषिणः ॥                  | १७१॥ |
| एतत् ते कथितं सर्वं कीचकस्य पराक्रमम्।।                      | १७२  |
| द्रीपदी न शशापैनं यस्मात् तद्भवत्रशृष्टु ॥                   | १७२॥ |
| क्षरतीति तपः क्रोधाद् ऋषयो न शपन्ति हि।                      |      |
| जानन्ती तद्यथातस्यं पाञ्चाली न शशाप तम् ॥                    | १७३॥ |
| क्षमा धर्मः क्षमा दानं क्षमा यज्ञः क्षमा यज्ञः ।             |      |
| क्षमा सत्यं क्षमा शीलं क्षमा <sup>1</sup> सत्यमिति श्रुति: ॥ | १७४॥ |
| क्षमावतामयं लोकः परश्चैव क्षमावताम् ।                        |      |
| एतत् सर्वे विजानन्ती सा क्षमामन्वपद्यत ॥                     | १७५॥ |
| भ्रातॄणां मतमाज्ञाय क्षमिणां धर्मचारिणाम् ।                  |      |
| नाशपन् तं विशालाक्षी सती शक्ताऽपि भारत ॥                     | १७६॥ |
| पाण्डवाश्चापि ते सर्वे द्रौपर्दी प्रेक्य दुःखिताः।           |      |
| कोधामिना व्यद्यन्त तदा कालव्यपेक्षया ।।                      | १७७॥ |
| अथ भीमो महाबाहुस् सूदियिष्यंस्तु कीचकम् ।                    |      |
| वारितो धर्मपुत्रेण वेलयेव महोदधिः ।।                         | १७८॥ |
| A.D.                                                         |      |

<sup>1.</sup> स-ङ-कीतिः क्षमा परम्। क्षमा पुण्यं क्षमा तीर्थं क्षमा सर्वमिति श्रुतिः। [अधिकः पाटः]

सन्धार्य मनसा रोषं दिवारात्रं विनिश्यसन् । महानसे सदा कुच्छात् सुष्वाप रजनीं च ताम् ॥ १७९॥

इति श्रीमहाभारते शतसहिक्षकायां संहितायां वैयासिक्यां विराटपर्वणि पोड्होऽध्यायः ॥ १६ ॥ ॥ ४६ ॥ कीचक्रवधपर्वणि तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ [अस्मन्नध्याये १७९॥ श्लोकाः]

## ॥ सप्तद्शोऽध्यायः ॥

कीचर्क जिवांसन्त्या द्वीपचा राता महानसमेत्य स्वपती भीमस्य प्रबोधनम् ॥ १ ॥ तथा कीचकमारणाभावे स्वप्राणविमोक्षणप्रतिज्ञानम् ॥ २ ॥ तथा युधिष्ठिरादीन् प्रति प्रत्येकं नामनिर्देशपूर्वकमनुशोचनम् ॥ ३ ॥

#### वैशस्पायनः-

सा सूतपुत्राभिहता राजपुत्री यशस्तिनी।
वधं कृष्णा परीप्सन्ती सूतपुत्रस्य भामिनी।।
जगामावासमेवाथ तदा सा द्रुपदात्मजा।
कृत्वा शौषं यथान्यायं कृष्णा सा तनुमध्यमा।।
गात्राणि वाससी चैव प्रक्षाल्य सिळ्ळेन च।
चिन्तयामास रुदती तस्य दुःखस्य निर्णयम्।।
किं करोमि कं गच्छामि कथं कार्यं भवेन्मम।

| १७] विराटपर्वणि - कीचकवधपर्व                    | १४३            |
|-------------------------------------------------|----------------|
| इत्येवं चिन्तयित्वा सा भीमं तं मनसाऽगमत् ॥      | 8              |
| अन्यः कर्ता विना भीमान्न मेऽद्य मनसेप्सितम् ॥   | 811            |
| प्रादुर्भूते क्षणे रात्रौ विहाय शयनं खकम्।      |                |
| दुःखेन महता युक्ता मानसेन मनस्विनी।।            | 411            |
| प्राद्रवन्नाथमिच्छन्ती तथा नाथवती सती ॥         | ξ              |
| सा वै महानसं प्राप्य भीमसेनं शुचिस्मिता ।       |                |
| उपासपंत पाञ्चाली वाशितेव महागजम् ॥              | . <b>v</b>     |
| सर्वश्वेतेव माहेयी वने घुद्धा त्रिहायणी ।       |                |
| उपातिष्ठत पाञ्चाली भीमं कौरवमच्युतम् ॥          | 6              |
| मृगर्षभं यथा ¹द्दप्तम् अर्थिनी वननिर्झरे ।      |                |
| सुप्रसुप्तं तथा स्थाने मृगराजवधूरिव ॥           | 9              |
| अभित्रसार्ये बाहुभ्यां पतिं सुप्तं समाश्चिषत् । |                |
| सुजातं गोमतीतीरे सालं वड़ीव पुष्पिता ॥          | १०             |
| परिस्पृइय च पाणिभ्यां पतिं सुप्तमबोधयत् ।       |                |
| श्रीरिवान्या महात्साहं सुप्तं विष्णुमिवार्णवे ॥ | ??             |
| क्षौमावदाते शयने शयानमृषभेक्षणम् ॥              | ११॥            |
| यथा शची देवराजं रुद्राणी शङ्करं यथा।            |                |
| ब्रह्माणीमव साविली यथा पष्टी गुहं तथा ॥         | १२॥            |
|                                                 | April 100 Mile |

<sup>1.</sup> क-ग<del>-</del>ड-व-म= सुप्त

क-च-म-मधुरारका। ख-मधुरं रक्ता। घ-मधुरासका।

क-ख-घ-संवेदित: । म—संवेजितः क्रक्श्रेष्ठ ।

क—उपविश्य । घ—उदपस्यच दुर्घर्षा पाञ्चालीं ।

| १७] विराटपर्वाण - कीचकवधपर्व                   | १४५ |
|------------------------------------------------|-----|
| न ते प्रकृतिमाच वर्णः कृज्ञा त्वमभिलक्ष्यसे ॥  | २०॥ |
| प्रकाशं यदि वा गुद्धं सर्वमाख्यातुमर्देसि ।    |     |
| आचक्ष्व त्वमञ्जेषेण सर्वे विद्यामहं यथा ॥      | २१॥ |
| सुखं वा यदि वा दुःखं शुभं वा यदि वाऽशुभम्।     | 1.3 |
| यद्यप्यसुकरं कर्म कृतमित्यवधारय ॥              | २२॥ |
| अहमेव हि ते कृष्णे विश्वास्यस्सर्वकर्मसु ।     |     |
| अहमापत्सु चापि त्वां मोक्षयामि पुनः पुनः ॥     | २३॥ |
| शीव्रमुक्त्वा यथाकामं यत् ते कार्य विवक्षितम्। |     |
| गच्छ वै शयनायैव यावदन्यो न बुध्यते ॥           | २४॥ |
| वैशम्पायनः—                                    |     |
| सा ळजामाना भीता च अधोमुखमुखी ततः।              |     |
| नोवाच किञ्चिद्धचनं बाष्पदूषितलोचना ॥           | २५॥ |
| अथाववीद् भीमपराक्रमो बर्छा                     |     |
| वृक्तोदरः पाण्डवमुख्यसम्मतः ॥                  | २६  |
| भीमः—                                          |     |
| प्रबृहि किं ते करवाणि सुन्दरि                  |     |
| प्रियं प्रिये वारणखेलगामिनि ॥                  | २६॥ |
| द्वौपदी—                                       |     |
| अज्ञोच्यता कुतस्तस्या यस्या भर्ता युधिष्ठिरः । |     |
| जानन सर्वाणि दुःखानि किं मां भीमानुपृच्छंसि ॥  | २७॥ |
| D-10                                           |     |

| १७] विराटपर्वणि - कीचकवधपर्व                                  | १४७ |
|---------------------------------------------------------------|-----|
| नित्यं पिङ्क्षे विराटस्य त्विय जीवति पाण्डव ॥                 | ३७॥ |
| साऽहं बहूनि दुःखानि गणयामि 1न ते कृते ॥                       | ३८  |
| मत्स्यराजसमक्षं तुं तस्य धूर्तस्य पदयतः ।                     |     |
| कीचकेन पदा स्पृष्टा का नु जीवेत माहशी।।                       | ३९  |
| एवं बहुविधेर्दुःखेः क्विइयमानां च पाण्डव ।                    |     |
| न मां जानासि कौन्तेय किं फलं जीवितेन मे ॥                     | 80  |
| द्रुपदस्य सुता चाहं घृष्टद्युमस्य चानुजा।                     |     |
| अग्निकुण्डात् समुद्भूता नोव्या जातु घरामि भो ॥                | 88  |
| कीचकं चेन्न हन्यास्त्वं शीवां बद्धा जले म्रिये।               |     |
| विषमालोड्य पास्यामि प्रवेक्ष्याम्यथवाऽनलम् ॥                  | ४२  |
| आत्मानं नाशयिष्यामि वृक्षम रुह्य वा पते ।                     |     |
| शक्षेणाङ्गं च भेत्स्यामि किं फलं जीवितेन मे ॥                 | ४३  |
| योऽयं राज्ञो विराटस्य कीचको नाम भारत।                         |     |
| सेनानीः पुरुषव्यात्र स्थालः परमदुर्मतिः ॥                     | 88  |
| स मां सैरन्ध्रिवेषेण वसन्तीं राजवेश्मिन ।                     |     |
| नित्यमेवाह दुष्टात्मा भार्या भव ममेति वै ॥                    | ४५  |
| तेनै <sup>2</sup> वमुच्यमानाया <sup>8</sup> वधार्हेणारिसूदन । |     |

<sup>1.</sup> म—कृते न ते।
2. क—वं चोद्यमानाया वधाहेंणारिस्तृदन।
ङ-म—तेनैवसुच्यमानाऽहं वधाहेंणारिस्तृदन।
3. अ—वधाहेंण ममेति वै।

| १४८ महाभारतम्                                 | [अ.  |
|-----------------------------------------------|------|
| कालेनेव फलं पकं हृद्यं मे विदीर्यते ॥         | ४६   |
| शरणं भव कौन्तेय मा स्म गच्छेर्युधिष्टिरम् ।   |      |
| निरुद्योगं निरामर्वं निर्वीर्थमरिनन्दनम् ॥    | 80   |
| मा स्म सीमन्तिनी काचिज् जनयेत् पुत्रमीदशम् ॥  | ४७॥  |
| विजानामि तवामर्षे बलं वीर्यं च पाण्डव ।       |      |
| ततोऽहं परिदेवामि घाव्रतस्ते महाबल ॥           | 8211 |
| यथा यूथपतिर्मत्तः कुञ्जरष्पाष्टिहायनः ।       |      |
| भूमौ निपतितं विल्वं पद्धामाक्रम्य पीडयेत् ।।  | ४९॥  |
| तथैव च शिरस्तस्य निपास धरणीतले ।              | •.   |
| वामेन पुरुषव्याघ्र मर्दे पादेन पाण्डव ॥       | 4011 |
| स चेदुचन्तमादिसं प्रातरुत्थाय पश्यित ।        |      |
| कीचकश्शर्वरी व्युष्टां नाहं जीवितुमुत्सहे ॥   | 4811 |
| शापितोऽसि मम प्राणैस् सुकृतेनार्जुनस्य च ।    |      |
| युधिष्ठिरस्य पादाभ्यां यमयोजीवितेन च ॥        | परा। |
| यत् कीचकवर्षं नाद्य प्रतिजानासि भारत ॥        | ५३   |
| भ्रातरं च विगर्हस्य ज्येष्ठं दुर्धूतदेविनम् । |      |
| यस्यास्मि कर्मणा प्राप्ता दुःखमेतदनन्तकम् ॥   | ५४   |
| को हि राज्यं परित्यज्य सपुत्रपशुवान्धवम् ।    |      |
| प्रव्रजेत महारण्यम् अजिनैः परिवारितः ॥        | ५५   |

| १७]                    | विराटपर्वणि - कीचकवधपर्व                                                      | १४९       |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <sup>1</sup> यदि निष्य | अहस्राणि यचान्यत् सारवद्धनम् ।                                                |           |
| सायं प्रातरं           | <b>देवि</b> ष्यद् अपि संवत्सरायुतम् ॥                                         | લ દ       |
| रुक्मं हिर्ण           | यं वासांसि यानं युग्यमजाविकम् ।                                               |           |
| अश्वाश्च रथ            | सङ्घाश्च न जातु क्षयमात्रजेत् ॥                                               | ५७        |
| सोऽयं द्यूतः           | प्रवादेन <sup>2</sup> श्रियश्चाप्यवरोपित: ।                                   |           |
| तूष्णीमास्ते           | यथा मूढस् स्वानि कर्माण्यचिन्तयन् ॥                                           | ५८        |
| पुरा शतस               | इस्राणि दन्तिनां हेममालिनाम्।                                                 |           |
| यं यान्तमन्            | उयान्ति सा सोऽयं यूतेन जीवति ।।                                               | ५९        |
|                        | हस्राणि स्त्रीणाममिततेजसाम् ।                                                 |           |
| उपासते स               | । राजानम् इन्द्रप्रस्थे युधिष्ठिरम् ॥                                         | ६०        |
| शतं दासीर              | तहस्राणां यस्य नित्यं महानसे ।                                                | •         |
| पात्रहस्तं वि          | वारात्नम् अतिथीन् भोजयत्युत ॥                                                 | ६१        |
| एष निष्कर              | तहस्राणि दस्वा प्रातर्दिनेदिने ।                                              |           |
| द्युतजेन हा            | नेथेन महता समुपाश्रितः ॥                                                      | ६२        |
| एनं सुखर               | सम्प <b>त्रा</b> <sup>3</sup> बहवस्सृतमागधाः ।                                |           |
|                        | निष्कसदस्राणि शतं रुक्मस्य भारत ।<br>: पणोभवेद द्यते बहुन मासान परन्तप । ेिका | वक: पाठ:ो |

एकः पणोभवेद् चूते बहून् मासान् परन्तप । '[अधिकः पाठः]
2. क—श्रिया पर्यवरोपितः । ख-च-म—श्रियश्रैवावरोपितः ।
इ-श्रिया चैव वियोजितः ।
3. इ-सर्वकामैहपस्थिताः ।

<sup>1.</sup> क-ख-म - डनाथान्। घ--डनाथानर्धरातेषु।

<sup>2.</sup> क-ख-म-निरर्य। छ-दुर्गति।

<sup>3.</sup> क-ख-**ड-म-**विदितो।

| १७] विराटपर्वेणि - कीचकवध                             | पर्व १५३ |
|-------------------------------------------------------|----------|
| किरीटं सूर्यसङ्काशं यस्य मूर्धन्यशोभत ।               |          |
| वेणीविकृतकेशान्तस् सोऽयमद्य धनञ्जयः ।                 | । ८९     |
| यस्मिन्नस्नाणि दिन्यानि <sup>1</sup> सुबहूनि महात्मनि | 11       |
| आधारस्सर्वविद्यानां स धारयति कुण्डले ॥                | ९०       |
| यं वै राजसहस्राणि तेजसाऽप्रतिमं मुवि ।                |          |
| समरे नातिवर्तन्ते वेळामिव महोर्मयः ॥                  | ९१       |
| <sup>2</sup> यस्य स्म रथानिर्घोषात् समकम्पत मेदिनी    | 1        |
| सपर्वतवनाकाशा सहस्थावरजङ्गमा ॥                        | ९२       |
| यस्मिञ्जाते महेष्वासे कुन्त्याः प्रीतिरवर्धत          |          |
| न स शोचित मामद्य भीमसेन तवानुजः।                      | १ ९३     |
| विभूषितमञ्ज्जारैः कुण्डलैः परिपादुकैः।                |          |
| कम्बुपाणि तथा यान्तं दृष्ट्वा सीदिति मे मन            | ः ॥      |
| वेणीविकृतकेशान्तं भीमधन्वानमर्जुनम् ।                 |          |
| कन्यापरिवृतं दृष्ट्वा शोकं गच्छति मे मनः              | ॥ ९५     |
| यदा होनं परिवृतं कन्याभिर्देवरूपिणम् ।                |          |
|                                                       |          |

[अधिकः पाठः]

<sup>1.</sup> क-ख-ग-च-म-समस्तानि घ-सर्वाणि च

<sup>2.</sup> क-ख-घ-छ-सोऽयं राज्ञो विराटस्य कन्यानर्तनको युवा। आस्ते वेषप्रतिच्छन्नः कन्याना परिचारकः॥

| १५४ म                                        | हाभारतम्                   | [अ.   |
|----------------------------------------------|----------------------------|-------|
| प्रच्छन्नमिव मातङ्गं परिपूर्ण                | करेणुभिः ॥                 | ९६    |
| मात्स्यं पार्थं च गायन्तं विक                | राटं समुपस्थितम् ।         |       |
| पइयामि स्त्रीषु मध्यस्यं दृष्टा              | मुद्यति में मनः ॥          | 9.0   |
| <sup>1</sup> न चैनमार्या जानाति कृच्छ        | र्ह्रं प्राप्तं धनञ्जयम् । |       |
| अजातशत्रुं कौरव्यं ममं तं                    | द्यूतदेवने ।।              | ९८    |
| <b>ऐन्द्रवारुणवायव्यत्र</b> ह्याग्नेयैश्च    | वैष्णवै: ।                 |       |
| अमीन् सन्तर्पयन् पार्थस् 2                   | सर्वाञ्चेकरथोऽजयत् ॥       | ९९    |
| दिव्यैरक्षे <sup>3</sup> रचिन्त्यात्मा सर्वश | ात्रुनिबर्हणः ।।           | ९९॥   |
| दिव्यं गान्धवेमखं च वायव                     | यमथ वैष्णवम् ।             |       |
| ब्राह्मं पाञ्चपतं चैव स्थूणाकर्ण             | च दर्शयन्।।                | 80011 |
| पौलोमान् कालकेयांश्च इन्द्रः                 | ात्रून् महासुरान् ।        |       |
| निवातकवचैस्सार्ध घोरानेकर                    | थोऽजयत् ॥                  | १०१॥  |
| सोऽन्तःपुरगतः पार्थः कूपेऽ                   | भिरिव संवृत: ॥             | १०२   |
| कन्यापुरगतं दृष्ट्वा गोष्टेब्विव             | महर्षभम् ।                 |       |
| स्त्रीवेषविकृतं पार्थं कुन्तीं गः            | च्छति मे मनः ॥             | १०३   |
| यस्त्रीभिर्नित्यसम्पन्नो रूपेणा              | खेण मेधया।                 |       |
|                                              |                            | ·     |

ख-ड-म-नृनमार्यां न जानाति
 म-नृनं महानसवतं

 क-ख-व-ड-म-सर्वशतुनिबर्हणः

 क-ख-व-च-रमेयात्मा सर्वाश्चेकरथोऽजयत्।

| १७] विराटपर्वणि - कीचकवधपर्व                    | १५५  |
|-------------------------------------------------|------|
| सोऽश्वबन्धो विराटस्य पइय कालस्य पर्ययम् ॥       | १०४  |
| राजकन्याश्च वेदयाश्च विज्ञां दुहितरश्च याः।     | ·    |
| सर्वास्सारयुता नार्यो दामग्रन्थिवशं गताः ॥      | १०५  |
| प्रेष्यकर्मणि तं दृष्ट्वा शोचामि विल्पामि च ॥   | १०५॥ |
| विराटमुपतिष्ठन्तं द्शेयन्तं घ वाजिनः।           |      |
| अभ्यकीर्यन्त बृन्दानि दामग्रन्थिमुदीक्षितुम् ॥  | १०६॥ |
| विनयन्तं जवेनाश्वान् मत्स्यराजस्य पद्दयतः ॥     | 800  |
| किं नु मां मन्यसे पार्थ सुखितेति परन्तप।        |      |
| तथा दृष्ट्वा यवीयांसं सहदेवं युधाम्पतिम् ॥      | १०८  |
| तं दृष्ट्वा गोषु गोसङ्ख्यं वत्सचमेक्षितीशयम्।   |      |
| दुःखशोकपरीताङ्गी पाण्डुभूताऽस्मि पाण्डव ॥       | १०९: |
| सहदेवस्य वृत्तानि चिन्तयन्ती पुनः पुनः ।        |      |
| न पर्श्यामि महाबाहो सहदेवस्य दुष्कृतम् ॥        | 880  |
| यसिन्नेवंविधं क्वेशं प्राप्नुयात् सत्यविकमः ।   |      |
| दूयामि भरतश्रेष्ठ दृष्ट्वा ते भ्रातरं प्रियम् ॥ | १११  |
| गोषु गोष्ट्रषसङ्काशं मात्स्येनाभिसमीक्षितम् ।   |      |
| संरब्धतररक्ताक्षं गोपालानां पुरोगमम् ॥          | ११२  |
| विराटमभिनन्दन्तम् अथ मे भवति ज्वरः ॥            | ११२॥ |

| सहदेवं हि में नित्यं वीरमार्था प्रशंसित ।<br>महाभिजनसम्पन्नो नीतिमाञ् शीलवानपि ॥                          | ११३॥ |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| हीनिषेधो ह्यनवमो धार्मिकश्च प्रियश्च मे ।<br>सं तेऽरण्ये <sup>।</sup> षु वोढव्यः पाञ्चालि रजनीष्वपि ॥     | ११४॥ |
| तं दृष्ट्वा गोषु गोपालवेषमास्थाय <sup>2</sup> धिष्ठितम् ।<br>सहदेवं युधां श्रेष्ठं किं नु जीवामि पाण्डव ॥ | ११५॥ |
| एवं दुःखशताविष्टा युधिष्टिरनिमित्ततः ॥                                                                    | ११६  |
| पुनः प्रतिप्रशिष्टानि दुःखानि शृणु भारत ।<br>वर्तन्ते मयि कौन्तेय वक्ष्याम्यन्यानि तानि ते ॥              | ११७  |
| युष्मासु भ्रियमाणेषु दुःखानि विविधान्युत ।                                                                |      |
| शोषयान्ति शरीरं में किं नु दुःखतरं ततः ॥                                                                  | ११८  |

इति श्रीमहाभारते शतसहित्रकायां संहितायां वैयासिक्यां विराटपर्वणि सप्तदशोऽध्यायः॥ १७॥

॥ ४६॥ कीचकवधपर्वणि चतुर्थोऽध्यायः॥ ४॥

[असिक्यध्याये ११८ स्होकाः]

<sup>1.</sup> क-ख-घ-म-ऽवबोद्धव्यः।

<sup>2.</sup> क-ख-ड-म-विधितम्। (घ) निधितम्। \*ख-एकभर्ता तु या नारी सा दुःखेनैव वर्तते। पञ्च मे पतयस्सन्ति मम दुःखमनन्तकम्॥ अधिकः पाठः]

## ा। अष्टादशोऽध्यायः ॥

द्रौपद्या भीमं प्रति स्ववैभवानुसारणेन परिशोचनपूर्वकं कीचक-हननचीहना॥ १॥

द्वापदी—
अहं सैरिन्धिवेषेण वसन्ती राजवेश्मनि ।
वशगाऽस्मि सुदेष्णाया द्यक्षधूर्तस्य कारणात् ॥ १
विक्रियां पश्य मे तीव्रां राजपुत्र्याः परन्तप ।
आसे कालमुपासीना सर्वदुःखसहा पुनः ॥ १
अनित्याः खल्ज मत्यीनाम् अर्थाश्च व्यसनानि च ।
इति मत्वा प्रतिक्षामि भर्तॄणामुद्यं पुनः ॥ ३
य एव हेतुर्भवति पुरुषस्य जयावहः ।
पराजये च हेतुस्स इति च प्रतिपालये ॥ ४
दस्ता याचन्ति पुरुषा हत्वा वध्यन्ति चापरे ।
मानियत्वा <sup>1</sup>च मान्यन्ते परैरिति च मे श्रुतम् ॥ ५
न दैवस्यातिभारोऽस्ति न दैवस्यातिवर्तनम् ।
इति <sup>2</sup>मत्वाऽऽगमं भूयो <sup>8</sup>दैवस्य प्रतिपालये ॥ ६

<sup>1.</sup> क-ड-च-म-ऽवमन्यन्ते। ख-च मान्यन्ते नरा दैवविपर्यथे।

<sup>2.</sup> ख-मत्वा गांतें भूयी दैवस्य । भ-मत्वा गांतें भूयो दैवस्येति च पाछये ।

<sup>3.</sup> अ—न दैवं प्रतिपास्र्ये

<sup>3.</sup> ख-च-सटा दैवागमे।

<sup>4.</sup> ड-म वर्णावकाशमपि। क-वर्णावसादमीपे। ध-वर्णापकर्षमपि।

<sup>5.</sup> क-ख-ब-इ-म-त्वमेव भीम जानीपे यन्मे पार्थ।

| १८] विराटपर्वणि - कीचकवधपर्व                            | १५९ |
|---------------------------------------------------------|-----|
| साऽहं दासीत्वमापन्ना न शान्ति मनसा लभे ॥                | १५  |
| <sup>1</sup> न तहैवादृते मन्ये यस पार्थो धनक्षयः।       |     |
| भीमधन्वा महारङ्गे चास्ते शान्त इवानलः ॥                 | १६  |
| अशक्या वेदितुं पार्थे प्राणिनां वे गतिनेरै: ।           |     |
| विनिपातिममं पद्मय युष्माकमविचिन्तितम् ॥                 | १७  |
| यस्या मम मुखप्रेक्षा यूयमिन्द्रसमास्सदा ।               |     |
| सा <sup>2</sup> प्रेक्षे मुखमन्यासाम् अवराणां वरा सती ॥ | १८  |
| पदय पाण्डव मेऽवस्थां यथा नाहीमि वै तथा।                 |     |
| युष्मासु ध्रियमाणेषु पाञ्चालेषु च <sup>3</sup> भारत ॥   | १९  |
| यस्यास्सागरपर्यन्ता पृथिवी वशवर्तिनी ।                  |     |
| आसीत् साऽद्य सुदेष्णायाः पाञ्चाली वशवर्तिनी ॥           | २०  |
| यस्याः पुरस्सरा आसन् पृष्ठतश्चानुगामिनः ।               |     |
| साऽहमद्य सुदेष्णायाः पश्चाद्यामि भयार्दिता ॥            | २१  |
| इदं हि दुःखं कौन्तेय ममा सीचन्निवोध तत्।।               | २१॥ |
| या न जातु स्वयं पिङ्क्षे गात्नोन्मर्दनमात्मनः ।         |     |

<sup>1.</sup> क-च-म-न दैविकिमिदं। क-च-न दैवीकिमिदं। ख-घ--तदैविकिमिदं। 2. अ-च-प्रेक्ष्य।

<sup>3.</sup> ख-च-म-मानद। 4. क-ख-घ-च-म-सहां निबोध।

क-सम्राङ्गे वर्णतः सुकृतेन वा ।
 ख-ड-सम्राङ्गे वर्णकः स्वकृतो न वा । घ-च-म-सम्राङ्गे ।

| १९]                                    | विराटपर्वणि - कीचकवधपर्व                                     | १६१ |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----|
| _                                      | ण्याऽहं निटादुःखा च विक्कवा ।<br>ायाश्च किं फलं जीवितेन मे ॥ | ३०॥ |
| वैशम्पायन<br><sup>2</sup> ततस्तस्याः क | :—<br>रौ पीनौ किणबद्धौ वृकोदरः ।                             |     |
|                                        | न्त्या रुरोद परवीरहा ॥                                       | ३१॥ |
|                                        | कौन्तेयो बाष्पमुत्सृज्य वीर्यवान् ।                          |     |
| ततः परमदुः ख                           | गति इ <b>दं वचन</b> मब्रवीत् ॥                               | ३२॥ |

इति श्रीमहाभारते शतसहिष्ककायां संहितायां वैयासिक्यां विराटपर्वणि अष्टादशोऽध्यायः॥ १८॥ ॥ ४६॥ कीचकवधपर्वणि पञ्चमोऽध्यायः॥ ५॥ [अस्मिनध्याये ३२॥ स्टोकाः]

## ॥ एकोनविंशोऽध्यायः ॥

द्रौपदीभीमसंवादः ॥ १॥ द्रौपद्या भीमं प्रति हठात् कीचकसंहारची-दना ॥ २ ॥

भीमः-

शृशु भद्रे वरारोहे क्रोधात् तत्र तु चिन्तितम् । त्वां वे सभागतां दृष्ट्वा मास्यानां कदनं महत्।।

<sup>1.</sup> क-ख-ब-ङ-म-पापेन पातितायाश्च ।

<sup>2.</sup> ख-ड-च-म-इत्यस्मै दर्शयामास किणबद्धौ करावुमौ।

<sup>&#</sup>x27;तदहं तस्य' इत्यादि वर्तते।

क-ख-च-ङ—स्थित एवासि। च—स्थितो धर्मस्य।

<sup>3.</sup> म-यञ्च राष्ट्रात् प्रच्यवनं क्ररूणामविधश्च यः। अ-यस्य राष्ट्रात् प्रच्यवनं कुरूणामेव निश्चितम्। च-राज्यात्।

<sup>4.</sup> ख-च-मवधश्रयः। घ-मवधार्यसः।

| १९]                  | विराटपर्वणि - कीचकवधपर्व                  | १६३  |
|----------------------|-------------------------------------------|------|
| दुइशासनचतुर्थ        | नां यच में न हतं शिरः ॥                   | ሪ    |
| तन्मां दहति क        | ल्याणि हृदि शल्यमिवार्पितम् ॥             | < II |
| अपि चान्यद्वरा       | रोहे सारिष्यसि वचो मम ॥                   | 4    |
| पुण्ये तीरे सर       | खत्या यत् प्रतिष्ठाम सङ्गताः ।            |      |
| तत्राह्मव्रवं कुष    | णे सर्वक्रेशाननुसारन् ॥                   | १०   |
| न चाहमत्र गर         | च्छेयं धर्मराजं युधिष्ठिरम् ।             |      |
| धनञ्जयं च पा         | ब्राळि माद्रीपुत्रौ च भ्रातरौ ॥           | ११   |
| कृत्वैतां च मि       | तं कृष्णे युधिष्ठिरमगईयम् ॥               | ११॥  |
| परुषं वचनं श्रु      | त्वा मम धर्मात्मजस्तदा ।                  |      |
| हीमान् वाक्या        | महीनार्थं ब्रुवन राजा युधिष्ठिरः ॥        | १२॥  |
| सर्वानन्वनयद्भ       | तृन् मुनेधौंम्यस्य पश्यतः ॥               | १३   |
| मा रोदी राज्ञि       | लोकानां सर्वागम <sup>1</sup> गुणान्विते । |      |
| रक्षितव्यं सदा       | ऽस्माभिस् सत्यमप्रतिमं मुवि ॥             | 88   |
| अनुनीतेषु चार        | सासु अनुनीता त्वमप्यसि ।                  |      |
| माऽधर्मतो वच         | ाः कृष्णे क्रोधजं समुदाहर ॥               | १५   |
| इमं चोक्तमुपा        | लम्भं त्वया राजा युधिष्टिरः ।             |      |
| शृगुयाद्यदि क        | स्याणि कृत्स्नं जद्यात् स जीवितम् ॥       | १६   |
| धनञ्जयो वा इ         | पुश्रोणि यमौ चापि सुमध्यमे ।              |      |
| ळोकान्तरगते <b>ष</b> | वेषु नाहं शस्यामि जीवितुम् ॥              | १७   |
|                      |                                           |      |

<sup>1.</sup> अ- $\mathbf{e}$ - $\mathbf{e}$ - $\mathbf{u}$ -

<sup>1.</sup> म-इतः अर्धद्वयं नास्ति।

<sup>2.</sup> अ-ब-वैदेहि। ख-वैदर्भि। ङ-वै देवी।

| १९] विराटपर्वणि - कीचकवधपर्व                                      | १६५ |
|-------------------------------------------------------------------|-----|
| सत्येन ते शपे चाहं भविता नान्यथेति ह ॥                            | २६॥ |
| सर्वासां परमस्त्रीणां प्रामाण्यं कर्तुर्महेसि ।                   |     |
| सर्वेषां च नरेन्द्राणां मूर्प्नि स्थास्यसि भामिनि ॥               | २७॥ |
| भर्तभक्तया च वृत्तेन भोगान् प्राप्स्यसि <sup>1</sup> दुर्रुभान् । |     |
| <sup>2</sup> पूर्णायां तु प्रतिज्ञायां महान्तं भोगमाप्रुयाः ॥     | २८॥ |
| गुरुभर्तृकृतं ज्ञात्वा राज्ञां मूर्त्नि स्थिता भवे: ॥             | २९  |
| द्रोपदी—                                                          |     |
| <sup>3</sup> आर्तप्रलापा कौन्तेय न राजानमुपालमे ॥                 | २९॥ |
| च्यतीतं कथयित्वा ⁴िकं भीमसेन महाबल ।                              |     |
| इदं तु दुःखं कौन्तेय ममासहां निबोध तत् ॥                          | ३०॥ |
| योऽयं राज्ञो विराटस्य सृतपुत्रस्तु कीचकः ।                        |     |
| स्यालो नाम प्रवादेन भोजस्त्रैगर्तदेशजः ॥                          | ३१॥ |
| त्यक्तधर्मी नृशंसश्च सर्वार्थेषु च बहुभः ।                        |     |
| नित्यमेवाह दुष्टात्मा भार्या मे भव शोभने ॥                        | ३२॥ |
| अविनीतस्युदुष्टात्मा मामनाथैति चिन्तयन् ॥                         | ३३  |

<sup>1.</sup> क-ख-घ-भामिनि।
2. ख-घ-च-म-यातायां तु।
3. क-म-आर्तप्रकापात्। ख-स्वात्मानं प्रकृषे वृद्धं।
घ-आर्तप्रकापैः कामं ते।
4. अ-तं

| १९] विराटपर्वणि - कीचकवधपर्व                                                                | १६७                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| एवमुक्तस्तु दुष्टात्मा प्रहस्य स्वनवत् ततः ।<br>न तिष्टति स्म सन्मार्गे न च धर्मे बुभूषति ॥ | 83                                         |
| पापात्मा पापकारी च कामरागवज्ञातुगः।                                                         |                                            |
| अविनीतश्च दुष्टात्मा प्रसाख्यातः पुनः पुनः ॥                                                | 88                                         |
| दर्शने दर्शने दुःखं तदा जहां च जीवितम् ॥                                                    | 8811                                       |
| धर्मे प्रयतमानानां महान् धर्मी निशब्यति ।                                                   |                                            |
| समयं रक्षमाणानां दारा वो न भवन्ति च ॥                                                       | ४५॥                                        |
| भायीयां रक्ष्यमाणायां प्रजा भवति रक्षिता।                                                   | *                                          |
| प्रजायां रक्ष्यमाणायाम् आत्मा भवति रक्षितः ॥                                                | 8811                                       |
| वदतां वर्णधर्माश्च ब्राह्मणानां च मे श्रुतम्।                                               |                                            |
| क्षत्रियस्य सदा धर्मी नान्यो दस्युनिवईणात् ॥                                                | ४७॥                                        |
| पदयतो धर्मराजस्य कीचको माऽन्वधावत ।                                                         |                                            |
| तव चैव समक्षं वै भीमसेन महाबल ॥                                                             | 8511,                                      |
| त्वया चाहं परिवाता तस्माद्भीम जटासुरात्।                                                    | 1000 1000 1000<br>1100 1000 1000 1000 1000 |
| जयद्रथं तथैव त्वम् अजैषीभ्रोतृभिस्सह ।।                                                     | ४९॥                                        |
| जहीममपि पापिष्ठं योऽसौ मामवमन्यते ।                                                         |                                            |
| कीचको <sup>1</sup> राजवित्रस्यं शोकक्रन्मम भारत ॥                                           | 4011                                       |
| की चकं कामसन्तप्तं भिन्धि कुम्भिमवाइमिन ।                                                   |                                            |
| यो निमित्तमनर्थानां बहूनां मम भारत ॥ .                                                      | 4811                                       |

<sup>1.</sup> क-इ.म राजवाह्यस्याच्छोक।

| तं चेज्जीवन्तमादित्यः प्रातरभ्युद्यिष्यति ।        |       |
|----------------------------------------------------|-------|
| विषमालोड्य पास्यामि कीवको मा वशं नयेत् ॥           | ं ५२॥ |
| श्रेयो हि मरणं मन्ये भीमसेन तवाप्रतः ॥             | ५ ३   |
| वैशम्पायनः—                                        |       |
| इत्युक्तवा प्रारुद्त् कृष्णा भीमस्योरिस संश्रिता ॥ | ५३॥   |
| भीमश्च तां परिष्वज्य महत् सान्त्वं प्रयुज्य च ।    |       |
| कीचकं मनसाऽगच्छत् सृक्तिणी परिसंतिहर् ॥            | 4811  |

इति श्रीमहाभारते शतसहित्तकार्या संहितायां वैयासिक्यां विराटपर्वणि एकोनविंकोऽध्यायः ॥ १९ ॥ ॥ ४६ ॥ कीचकवधपर्वणि षष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥ [अस्मिकध्याये ५४॥ श्लोकाः]

## ॥ विंशोऽध्यायः ॥

द्रीपद्या भीमवचनात् कीचकं प्रति नर्तनशास्त्रया उभयोः समागमे सङ्केतस्थानस्विनिर्धारणेन रास्ने तसागमनम् ॥ १॥ भीमेन कीचकागमनात् पूर्वमेव नर्तनागारमेस्य शय्यायां शयनम् ॥२॥ पश्चात् समागतेन कीचकेन भीमं प्रति द्रौपद्वीबुद्ध्या संस्पर्शनपूर्वकं सम्भाषणम् ॥ १॥ भीमेन नियुद्धेन कीचकमारणम् ॥ १॥ पश्चात्त्रैपद्या समाह्यानादुपकीचकानां तस समागमनम् ॥ ५॥

भीमः— तथा भद्रे करिष्यामि यथा त्वं भीरु भाषसे । अधैनं <sup>1</sup>निहनिष्यामि कीचकं सह बान्धवैं: ॥

1. क-ख-घ-म-स्**द**िय।

| २०] विराटपर्वणि - कीचकवधपर्व                             | १६९ |
|----------------------------------------------------------|-----|
| अस्याः प्रदोषे शर्वर्याः कुरुष्वानेन संविदम् ।           |     |
| दुःखं शोकं च निर्धूय याज्ञसेनि शुचिस्मिते ॥              | ે ર |
| यदेतन्नर्तनागारं मत्स्यराजेन कारितम् ।                   | •   |
| दिवाऽत कन्या नृद्यन्ति रात्रौ यान्ति खकं गृहम् 🖡         | ३   |
| तत्रास्ति शयनं भीर दढाङ्गं सुप्रतिष्ठितम् ।              |     |
| तत्रैनं द्रीयिष्यामि पूर्वप्रेतान् पितामहान् ॥           | 8   |
| <sup>1</sup> त्वदर्शनसमुत्थेन कामेनाकुछितेन्द्रियम् ॥    | 811 |
| सङ्केतं सूतपुत्रस्य कारयस्य शुभानने ।                    |     |
| यथा परे न पइयेयुः कुर्वन्ती तेन संविदम् ॥                | ५॥  |
| तथा कुरुष्व कल्याणि यथा सन्निहितो भवेत् ॥                | ६   |
| वैशम्पायनः—                                              |     |
| तत्र तौ कथयित्वा तु बाष्पमुत्सुःच दुःखितौ ॥              | ६॥  |
| <sup>2</sup> भीमस्य च प्रतिज्ञां तां कीचकस्य वधे तदा।    |     |
| <sup>8</sup> विदित्वा द्रौपदी तत्र प्रविवेश पुनर्गृहम् ॥ | ७॥  |
| रात्रिज्ञोषं तद्व्यमा धारयामास वै हृदि ॥                 | ሪ   |
| तस्यां रजन्यां व्युष्टायां प्रातरुत्थाय कीचकः ।          |     |
| गत्वा राजकुळायैव द्रौपदीमिद्मन्रवीत् ॥                   | ٩   |

<sup>े.</sup> म—इदमर्थं नास्ति । 2. क-ख-ध-ड-म—भोमेन च प्रतिज्ञाते । 3. क-ख-घ-ड-म—द्रौपदी च सुदेष्णायाः ।

| १७०                         | महाभारतम्                          | [अ.         |
|-----------------------------|------------------------------------|-------------|
| कीचकः—                      |                                    |             |
| यत् वाऽहं पइय               | तो राज्ञो ह्यनुधावनमाचरम् ।        |             |
| न कञ्चि <sup>1</sup> हमसे । | नाथम् अभिपन्ना बलीयसा ॥            | 80          |
| प्रवादेनेह मात्स्या         | नाम् अयं राजेति चोच्यते ।          |             |
| अहमेव हि राजा               | वे मात्स्यानां वाहिनीपतिः ॥        | 88          |
| सा सुखं प्रतिपद्य           | ख दासो भीर भवामि ते।               |             |
| न ह्यहं त्वामृते २          | गिर चिरं जीवितुमुत्स <b>हे</b> ॥   | १२          |
| अहन्यहानि सुश्रो            | णि शतनिष्कं द्दामि ते।             |             |
| दासीशतं च ते                | द्यां दासानामपि चापरम् ॥           | १३          |
| रथाश्चाश्वतरीयुक्त          | ास् सन्तु ते भीरु सङ्गमे ॥         | १३॥         |
| सैरन्ध्री—                  |                                    |             |
| एतन्मे वचनं सत              | यं प्रतिपद्यस्य कीचक ।             |             |
| न ते सखावा                  | ब्राता वा जानीयात् सङ्गमं मया ॥    | 8811        |
| अनुबोधादनर्थस्स             | गाद् अयशश्च महद्भवेत् ।            |             |
| अनुबोधाद्धि भीत             | गाऽस्मि गन्धर्वाणां यज्ञस्विनाम् ॥ | १५॥         |
| एतन्मे प्रतिजानी            | हि ततोऽहं वशगा <sup>2</sup> तव ॥   | १६          |
| कीचकः—                      |                                    |             |
| एवमेतत् करिष्य              | ामि यथा सुश्रोणि भाषसे ॥           | १६॥         |
| 1. <b>अ-घ—</b> ह्यसते र     | नेनाम्। म —च लभसे नाथमभि।          | egag altgar |

<sup>1.</sup> अ-घ-छभते सेनाम्। म -च रूभसे नाथमभि।

<sup>2.</sup> क-ख-च-म**-**ऽभवम्।

| २०] विराटपर्वणि - कीचकवधपर्व                            | १७१         |
|---------------------------------------------------------|-------------|
| एकोऽहमागमिष्यामि शून्यमावसथं तव ।                       |             |
| समागमार्थं रम्भोर त्वया मद्नद्पितः ॥                    | १७॥         |
| यथा त्वां नावबुध्येरन् गन्धर्वास्तूर्यवर्षसः ॥          | <b>१८</b> . |
| सैरन्ध्री —<br>यदिदं नर्तनागारं मात्स्यराजेन कारितम्।   |             |
| दिवा तु कन्या नृत्यन्ति रात्रौ यान्ति स्वकं गृहम्।।     | १९          |
| निशायां तत्र गच्छेथा गन्धर्वास्तन्न जानते ।             |             |
| तत्र दोषः परिहृतो भविष्यति न संशयः ॥                    | २०          |
| एकस्सन् नर्तनागारं रातौ सङ्केतमावज ।                    |             |
| तत्राहं वशगा तुभ्यं भविता नात्र संशय: ॥                 | २१          |
| कीचकः—                                                  |             |
| तथा भद्रे करिष्यामि यथा त्वं भीरु <sup>1</sup> मन्यसे ॥ | २१॥         |
| एकस्सन् नर्तनागारम् आगमिष्यामि <sup>2</sup> शोभने ।     |             |
| समागमार्थं सुश्रोणि शपे च सुकृतेन मे ॥                  | २२॥         |
| यथा त्वां नावबुध्यन्ते गन्धर्वा वरवर्णिनि ।             |             |
| सत्यं ते प्रतिजानामि गन्धर्वभयो न ते भयम् ॥             | २३॥         |
| <sup>*</sup> अलङ्करिष्याम्यद्याहं त्वत्समागमनाय वै ॥    | २४          |
|                                                         |             |

<sup>1.</sup> क-ख-च-म-वश्यसि । घ-भाषसे । 2. क-ख-घ-च-म-भामिनि ।

| <sup>1वैद्यार</sup> पायनः—<br>तमर्थे सह जल्पन्या द्रीपद्याः कीचकस्य वै । |              |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------|
| क्षणमात्रं तदभवनमासेनेव समं नृप ॥                                        | २५           |
| कीचकोऽथ गृहं गत्वा भृज्ञं हर्षपरिष्ठुतः ।                                |              |
| सैरन्ध्रीरूपिणीं मूढो मृत्युं तां नावबुद्धवान् ॥                         | २६           |
| गन्धाभरणमाल्येषु व्यासक्तस्स विशेषतः ।                                   |              |
| असङ्कारं चकाराश्च सत्वरः कालचोदितः ॥                                     | २७           |
| तस्य तत् कुर्वतः कर्म कालो दीर्घ इवाभवत् ।                               |              |
| अनुचिन्तयतश्चापि तामेवायतछोधनाम् ॥                                       | २८           |
| आसीदभ्यधिका च श्रीश् श्रियं हि प्रमुग्रुक्षतः ।                          |              |
| निर्वाणकाले दीपस्य वर्तीमिव दिधक्षतः ॥                                   | <b>२</b> ९   |
| श्रुतसम्प्रत्ययस्तत्र कीचकः काममोहितः।                                   |              |
| नाजानात् पतनं <sup>2</sup> खस्य चिन्तयंसां शुभाननाम्                     | 11 30        |
| ततस्तु द्रौपदी गत्वा भीमसेनं महानसे ।                                    |              |
| उपातिष्ठत कल्याणी कौरव्यं पतिमन्तिकात् ॥                                 | <b>३</b> १   |
| 1. ख—वासांसि च विचित्राणि मनोज्ञानि तवापि च।                             |              |
| यथा मां न खजेथारूवं तथा रंस्ये खया सह ॥<br>द्वौपदी—                      |              |
| तथा चेदप्यहं सूत दर्शयिष्यामि ते सुखम्।                                  |              |
| यञ्चानुभूतं भवता जन्मप्रभृति कीचक ॥                                      | [अधिकः पाठः] |

| २०] विराटपर्वाणे - कीचकवधपर्व                   | १७३   |
|-------------------------------------------------|-------|
| तमुवाच सुकेशान्ता कीचकस्य कृतो मया।             |       |
| सङ्केतो नर्तनागारे यथा चोक्तं नर्रिभ ॥          | ३२    |
| कालेन नियतं बद्धः कामेन च बलात्कृतः।            |       |
| शून्यं स नर्तनागारम् आगमिष्यति सूतजः ॥          | ₹₹.   |
| एको निशि महाबाहो कीचकं तं निपृदय ।।             | ३३॥   |
| तं स्तपुत्रं कौन्तेय कीचकं मददर्पितम्।          |       |
| गत्वा त्वं नर्तनागारे निर्जीवं कुरु पाण्डव ॥    | 38II: |
| गर्वितस्सूतपुत्रोऽसौ गन्धर्वानवमन्यते ।         |       |
| स त्वं प्रहरतां श्रेष्ठ $^1$ नाळं नाग इवारुज ॥  | 3411  |
| आसं दुःखाभिभूताया मम मार्जेख पाण्डव ॥           | ३६    |
| बाहुवीर्यानुरूपं च द्शियाद्य पराऋमम् ।          |       |
| आत्मनश्चैव भद्रं ते कुरु मानं कुळस्य च ॥        | ३७    |
| भीसः—                                           |       |
| स्वागतं ते सुकेशान्ते यन्मां वेदयसे प्रियम् ।   |       |
| न ह्यस्य कञ्चिदिच्छामि सहायं वरवर्णिनि ॥        | 36    |
| या में प्रीतिस्त्वयाऽऽख्याता की वकस्य समागमे ।  |       |
| हत्वा हिडिम्बं या प्रीतिस् सा ममासीच्छुचिस्मिते | 11 34 |
| सत्यं भातृंश्च पुत्रांश्च पुरस्कृत्य शपामि ते । |       |
| ी क-ग-वर्त वाग स्वाह्मण । स-घ-वार्य वाग स्व     | 11    |

<sup>1.</sup> क-म—नलं नाग इवारजम्। ख-घ—नालं नाग इवोद्धर। अ—कालं नाग इवारजः।

| १७४ महाम                                                                         | ारतम् [अ.        |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| कीचकं निहनिष्यामि घृत्रं देवपा                                                   | तिर्यथा ॥ ४०     |
| <sup>1</sup> प्रसद्य सूद्यिष्यामि केशवः के<br>रहस्यं वा प्रकाशं वा सूद्यिष्या    |                  |
| <sup>2</sup> यस्त्वां कामाभिभूतात्मा दुर्लभा                                     | मभिमन्यते ॥ ४१॥  |
| अथ चेदनुबुध्यन्ति सूतपुतं मय<br>निर्मनुष्यं करिष्यामि मत्स्यानानि                |                  |
| मया हतांश्चेन्मत्स्यांस्तु धार्तराष्ट्रो                                         | ऽनुबुध्यते ॥ ४३  |
| दुर्योधनं ततो हत्वा सानुबन्धं<br>कुरूणामिखळं राज्यं प्रतिपत्स्यार्               |                  |
| नाहं शक्तोऽनुनयितुं कुन्तीपुतं<br>कामं सत्यमुपासीत कुन्तीपुत्नो                  |                  |
| काममन्ये <sup>३</sup> ह्युपासन्तु विनीतं घ<br>त्वां तु दुःखमिदं प्राप्तां नाहं श |                  |
| निष्टेता भव पाञ्चािे कीचकस्य                                                     | बघात् पुनः ॥ ४६॥ |

<sup>1.</sup> अ—प्रहस्य घ—प्रसमं सूद। 2. क-ख-घ-ड-च-म—अहं भद्रे हनिष्यामि कीचकं मद्दनान्वितम्। [अधिकः पाटः]

<sup>3.</sup> म—प्युपासन्तु विनीता धर्मचारिणः। क-ख-च-च—विनीता धर्मचारिणः।

| २०] विराटपर्वणि - कीचकवधप                                                                                         | र्व १७५        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1द्वौपदी—                                                                                                         |                |
| कीचकस्य वधं भीम यदि जाननित नागराः                                                                                 | 1              |
| त्वया कृतं महाबाहो नाहं जीवितुमुत्सहे ॥                                                                           | ४०॥            |
| कथं सत्याच नापेयाद् राजाऽयं मत्कृते प्रभो                                                                         | 1              |
| निगृह्वंस्तं तथा भीम कीचकं विनिपातय ॥                                                                             | 8011           |
| यथा न कश्चिजानीते सूतपुत्रं त्वया इतम्।                                                                           |                |
| तथा कुरुष्व कौरव्य चलवन्नरिमर्दन ॥                                                                                | ४९॥            |
| अदृश्यमानस्त्वं तस्य भिन्धि प्राणानरिन्द्म*                                                                       | ॥ ५०           |
| भीमः—                                                                                                             |                |
| तथा भद्रे करिष्यामि यथा त्वं भीर भाषसे                                                                            |                |
| अदृश्यमानसास्याहं तमिस्रायां सकुण्डलम् ॥                                                                          | ५१             |
| नागो विल्वमिवाकम्य पोथयिष्यामि तच्छिर                                                                             | : 1            |
| अलभ्यामिच्छतस्तस्य कीचकस्य दुरात्मनः ॥                                                                            | ५२             |
| <sup>2</sup> वैशस्पायनः—                                                                                          |                |
| एवमुक्त्वा महाबाहुस् तत्र पाण्डवनन्दनः।                                                                           |                |
| <sup>3</sup> अर्धरात्रे तदोत्थाय सत्ववान् भीमविक्रमः ।                                                            | । ५३           |
| <ol> <li>क—कथं सत्यमपानीय राजानं मत्कृते प्रभो ।</li> <li>* सर्वेषु कोशेषु अतैवाध्यायसमाप्तिर्दश्यते ।</li> </ol> | [अधिकः पाटः]   |
| े सवबु काशबु अववाद्यायसमामिदश्यत ।<br>2. ख—मया यदुक्तं पाञ्चालि धर्मराजसुतं प्रति ।                               |                |
| कोपाइते किमन्यतु नानुवर्तेत की नृपम्॥                                                                             | • [अधिकः पाठः] |
| 3. अ-क-घ-ड-च-मअर्धेतयं नास्ति।                                                                                    |                |

<sup>\*</sup> अ-क-इदमर्धं नास्ति।

| २०] विराटपर्वेणि - कीचकवधपर्व                                      | १७७        |
|--------------------------------------------------------------------|------------|
| त्विय तिष्ठतु तत् सर्वे यथाऽसि स्वयमागता ॥                         | <b>६ १</b> |
| नाकस्मान्मां प्रशंसन्ति सदा गृहगतास्त्रियः ।                       |            |
| बलवान दर्शनीयश्च नान्यस्ते सदृशः पुमान् ॥                          | ६२         |
| अहं रूपेण सम्पन्नस् स्नातो भूषणभूषितः ।                            |            |
| नित्यमेव प्रियस्क्षीणां सौभाग्यात् प्रियद्शेनः ॥                   | ६३         |
| रूपस्यास्य मया प्राप्तं फलं कमल्लोचने ॥                            | ६३॥        |
| भीम:—                                                              | •          |
| दिष्टचा त्वं दर्शनीयोऽसि दिष्टचाऽऽत्मानं प्रशंसासि ॥               | ६४         |
| त्वयाऽपीद्दरगुणा नारी शीलरूपसमन्विता ।                             |            |
| अदृष्टपूर्वी पश्येमां यतो जानासि सूतज ॥                            | ६५         |
| <sup>1</sup> द्रक्ष्यसि त्वं मुहूर्तेन यथेमां स्त्रीगुणान्विताम् । |            |
| उपरंस्यसि कामाच शीघ्रं त्वं द्रष्टुमईसि ॥                          | ६६         |
| एवमङ्गस्य संस्पर्शो न ते दृष्टः कदाचन ॥                            | ६६॥        |
| वैशम्पायनः—                                                        |            |
| इत्युक्त्वा तं महाबाहुर् भीमो भीमपराक्रमः।                         |            |
| समुत्पत्य च कौन्तेयः प्रहस्य च नराधमम् ॥                           | ६७॥        |
| भीमो जग्राह केरोषु माल्यवत्सु सुगन्धिषु ॥                          | ६८         |
| गृहीत्वा कीचकं भीमो विरराज महाबल: ।                                |            |
| ी. क-ख-च-ड-च-द्रक्ष्यसे त्वं ग्रुहूर्तेन यथेयं स्त्रीगुणान्विता।   |            |

<sup>1.</sup> क-ख-घ-ड-च-द्रक्ष्यसे त्वं मुहूर्तेन यथेयं स्त्रीगुणान्विता D--12

| 308                                 | महाभारतम् ः                                                    | [अ.                                   |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <sup>1</sup> महावने                 | त्रासकामस् सिंहः क्षुद्रमृगं यथा ॥                             | ६९                                    |
| स केशेषु                            | परामृष्टो बलेन बलिनां वरः ।                                    | \$ 1.<br>\$ 2.4 \cdots 1.             |
| आक्षिप्य                            | केशान् वेगेन वाह्वोर्जग्राह पाण्डवम् ॥                         | oo                                    |
| बाहुयुद्धं र                        | त्योरासीत् कुद्धयोनरसिंहयोः ।                                  |                                       |
| वसन्ते व                            | ाशिताहेतोर् बळिनोरिव नागयोः ॥                                  | ७१                                    |
| शार्दूलावि                          | व गर्जन्तौ ताक्येनागाविवोद्धतौ ।                               | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |
| समयतौ                               | समक्रोधौ पतितौ भीमकीचकौ ॥                                      | ত হ                                   |
| गजाविव                              | मदोन्मत्तौ गर्जन्तौ पतितौ क्षितौ ।                             | and Company                           |
| ऋषभावि                              | व वरुमीकं मृद्गनतौ समविक्रमौ ॥                                 | ७३                                    |
| ईष <b>दाग</b> िळ                    | तं <sup>²</sup> चातिक्रोघाचलपदं स्थितम् ।                      |                                       |
| कीचको ब                             | ाळवान् भीमं जानुभ्यां पातयद्भुवि ॥                             | ४७                                    |
| पातितो भ                            | शिमसेनस्तु कीचकेन वलीयसा ।                                     |                                       |
| उत्पर्गताथ                          | व वेगेन दण्डाहत इवोरगः ॥                                       | ७५                                    |
| स्पर्धया च                          | बलोन्मत्तौ ताबुभौ भीमकीचकौ ।                                   | STRONG TO<br>CONTRACTOR               |
| निइशब्दं                            | पर्यकर्षेताम् अन्योन्यस्य विनिर्जये ॥                          | ७६                                    |
| ततस्तद्भव                           | नश्रेष्ठं प्राकम्पत तदा भृज्ञम्।                               | kana dipakan<br>Teoria                |
| तौ क्रोधव                           | शमापन्नावन्यौन्यमभिजन्नतुः ॥                                   | 99                                    |
|                                     | िता प्रासकामस्तु । घ—महावने तु भक्षार्थ ।<br>रूच-म—भोमं ।      | The Table of the                      |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • | <b>877年12月</b> 夏 <b>7月日</b> 日本のクレットの東京大学の新聞の問題であった。<br>17月1日日本 |                                       |

(I m

| २०] विराटपर्वणि - कीचकवधपर्व                       | 9.09       |
|----------------------------------------------------|------------|
| तलाभ्यां भीमसेनेन वक्षस्यभिहतो 1भृशम्।             |            |
| कीचको रोषताम्राक्षो न चचाल पदात् पदम् ॥            | 20         |
| मुहूर्तमशकत् सोहुं वेगं तस्य महात्मनः।             | ·          |
| कीचको भीमसेनस्य पश्चात् पश्चादहीयत ॥               | ~ <b>~</b> |
| तं हीयमानं विज्ञाय भीमसेनो महाबलः ।                |            |
| वक्षस्थानीय वेगेन प्रममाथ विचेतसम् ॥               | ८०         |
| क्रोधाविष्टो विनिइश्वस्य पुनश्चेनं वृकोदरः ।       |            |
| जमाह जयता श्रेष्ठः केरोध्वेव स्थां तदा ॥           |            |
| <sup>3</sup> गृहीत्वा कीचकं भीमो विरराज महाबल: ।   |            |
| आमिषार्थे गृहीत्वेव शार्वूलो मृगयूथपम् ॥           | ८२         |
| पुनश्चातिवलस्तत्र कीचको बलदर्पितः ।                |            |
| च्यायच्छन्नेव दुर्धर्षः पाण्डवेन यशस्विना ॥        | ८३         |
| मुष्टिना भीमसेनेन शिरस्यभिहतो भृशम्।               |            |
| <sup>3</sup> कीचको वृत्तरक्ताक्षो गतासुरपतद्भुवि ॥ | <b>C</b> 8 |

<sup>1.</sup> क-**प**-म-बली।

<sup>2.</sup> अ-ब-च-म-इदमध नास्ति।

अन्य-च-म- इदमेव नात्सा
 अ—महतोत्प्लुख वेगेन कीचकोरिस वीर्यवान् ।
 जानुभ्यां ताडयामास सोऽपि पादौ प्रगृह्य च ॥
 आमयामास वेगेन ताडयामास च क्षितौ ॥
 भीमोऽपि बळवान् पादौ मोचियत्वोरुविकमः।
 उत्प्लुख सोर्थ्वमपतत् कीचकस्य शिरोपरि ॥

पूर्वतोऽनुवृत्तम् -

केशे गृहीत्वा चाकृष्य विचकर्ष स सर्वतः॥ हस्तौ गृहीत्वा भीमस्य कीचको बलगवितः। मोचयित्वा केशपक्षं गले जग्राह पाण्डवम् ॥ गृहीतकण्डावन्योन्यं पातयामासत् रणे। हुङ्कारच्छूत्कृतोच्छ्वासौ मार्जाराविव कोपिनौ ॥ कीचकोपरि कौन्तेयः कोन्तेयोपरि कीचकः। अन्योन्यं पातियित्वैवं मुहूर्तं सूतपाण्डवौ॥ पुनरूथाय तौ वीरावन्योन्यं बाहुशास्त्रिनौ। बाहुयुद्धमयुभ्येतामुपतापप्रकोपिता ॥ पादाभ्यां चैव जानुभ्यां सुष्टिभ्यां च परस्परम् ॥ एवं तयोः प्रहरतोर् भीमकीचकयोस्तदा। स्बनस्समभवदासौ विष्कृजितमिवाशनेः॥ लब्धान्तरमथी भीमः पाणिन्यां कीचकं बली। हीयमानं समुद्रीक्ष्य बभक्षालिङ्ग्य मध्यतः ॥ उत्तानं पातथित्वैनं पादाभ्यामुरसि स्थितः। सम्मुज्य पाणिना पांसुं दक्षिणेन हढाकृतिः॥ मुष्टिं गृहीत्वा वेगेन शिरस्यभिजधान ह ॥ मुष्टिना तेन तेनासी निर्यजिह्नाक्षितारकः। विस्तानमञ्जूले च क्रोशनमहिषवत् खरम्॥

[अधिकः पाठः]

1. क-म-कृष्णाये देशयामास पश्येनं सुञ्जु कासुकस्।

| २०] विराटपर्वणि - कीचकवधपर्व                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | १८१       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| खवाच च महातेजा द्रौपदी पाण्डुनन्दनः ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | وی        |
| भीमः—                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | *         |
| पद्यैनमेहि पाञ्चालि <sup>1</sup> कामकोधकृतागसम् ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ८७॥       |
| प्रार्थयन्ते सुकेशान्ते ये त्वां शीलसमन्विताम् ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |
| एवं <sup>2</sup> स्वप्स्यन्ति ते भीरु शेतेऽयं कीचको यथा ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1122      |
| वैशम्पायनः—                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |
| तथा स कीचकं हत्वा गत्वा रोषस्य निष्कृतिम्।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |
| आमन्त्र्य द्रीपदीं पश्चात् क्षिप्रमायान्महानसम् ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ८९॥       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | O 711     |
| <sup>3</sup> स्नात्वाऽनुरुपनं कृत्वा प्रपूर्य च मनोरथम् ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |
| सुखोपविष्टश्रायने भीमो भीमपराऋमः ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | SOM       |
| ततः कृष्णा यदा मेने गतं भीमं महानसे ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |
| कीचकं घातियत्वा च द्रौपदी योषितां वरा ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 9811      |
| प्रहृष्टा गतसन्त्रासा सभापालानुवाच ह ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ९२        |
| द्रौपदी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | •         |
| कीचकोऽयं हतइशेते गन्धवैः पतिभिर्मम ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | . 576 17. |
| परस्रीकामसन्तप्तं तद्गगच्छत पश्यत ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 03        |
| the control of the co | 33        |
| वैशस्पायनः—                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |
| तच्छूत्वा भाषितं तस्या नर्तनागाररक्षिणः ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |
| सहसैव तदा जग्मुर् उल्कामादाय सर्वशः ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ९४        |
| <sup>4</sup> तत्र तं निनदं श्रुत्वा कीचकस्य सहोदराः ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |
| 1 थ-व-व-च-ग-वरामकोरमं सतागयः ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |

<sup>1.</sup> अ-क-ड-च-म-कामुकोऽयं कृतागसः॥ 2. ख-घ-म-स्वपन्ति। 3. म-अब अर्धवयं नास्ति। 4. अ-ख-घ-ड-च-म-इदमर्थं नास्ति

ततो गत्वाऽथ तद्देश कीचकं विनिपातितम् ॥ ९५ गतासुं दृहशुर्भूमौ रुधिरेण समुक्षितम् ॥ ९५॥ पाणिपादिशिरोहीनं हृष्ट्वा ते विस्मयं गताः ॥ ९६ कास्य ग्रीवा क घरणौ क पाणी क शिरः क हक्। हृति तं सुपरीक्षन्ते गन्धर्वेण हृतं तदा ॥ ९७

इति श्रीमहाभारते शतसहिष्मकायां संहितायां वैयासिक्यां विराटपर्वणि विशोऽध्यायः॥ २०॥ ॥ ४६ ॥ कीचकवधपर्वणि सप्तमोऽध्यायः॥ ७॥ [अस्मिनध्याये ९७ छोकाः]

## ॥ एकविंशोऽध्यायः ॥

आतृवधामिषतैरपकी चकैः पाञ्चाख्याः की चकेन सह चरमविमान-समारोपणेन इमशानप्रापणम् ॥१॥ द्वापद्याक्रन्दिननदश्रवणात् पितृवन-सुपागतवता भीमेनोपकी चकानां पञ्जाधिकशतस्य "पञ्जताप्रापणम् ॥ २॥ भीमेन द्वीपद्याः समाश्वासनेन स्वावासप्रेषणपूर्वकं महानसप्रवेशः॥ ३॥

#### वैशाउपायनः

<sup>1</sup>तस्मिन काले समागम्य सर्वे तत्नास्य बान्धवाः । <sup>2</sup>रुरुदुः कीचकं दृष्ट्वा परिवार्योपतस्थिरे ॥ सर्वे संहृष्टरोमाणस् सन्त्रस्ताः प्रेक्य कीचकम् ।

1. ख-तकाले तु । घ-छ-च-म-ततः काले।

2. ङ-तस्य तिकाधनं श्रुत्वा कीचकस्य सहोदराः॥ [अधिकः पाठः]

|     | २१] विराटपर्वणि - कीचकवधपर्व १८३                                                |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------|
|     | तथा सर्वाङ्गसम्भुग्नं कूर्मै स्थल इवोद्धृतम् ॥ २                                |
| And | तं हतं भीमसेनेन महेन्द्रणेव दानवम् ।                                            |
|     | की चकं बलसम्मत्तं दुर्धर्षे येन केन चित्।। ३                                    |
|     | गन्धर्वेण हतं श्रुत्वा कीचकं पुरुषषभम्।                                         |
|     | संस्कारियतुमिच्छन्तो बहिर्नेतुं प्रचक्रमुः ॥ ४                                  |
|     | अपइयन्नथ ते कृष्णां सूतपुत्रास्समागताः।                                         |
|     | अदूरादनवद्याङ्गी स्तम्भमा लम्ब्य तिष्ठतीम् ॥                                    |
|     | समवेतेषु सर्वेषु तानुवाचोपकीचकः ।<br>इसन्निव तदाऽमर्षान्निर्दहन्निव चक्षुषा ॥ ६ |
|     | हसान्नव तदाऽमणान्नदहान्नव चक्षुण ॥                                              |
|     | हन्यतां शीव्रमसती यत्कृते कीचको हतः ।                                           |
|     | अथवा नैव हन्तव्या दहातां कामिना सह ॥ ७                                          |
|     | मृतस्यापि प्रियं कार्यं सूत्युवस्य सर्वथा।                                      |
|     | इयं हि दुष्टचारित्रा मम भ्रातुरामितिणी।। ८                                      |
|     | यत्कृते मरणं प्राप्तो नेयं जीवितुमहिति ।                                        |
|     | सहेयं दहातां सूता आप्रच्छच च जनाधिपम् ॥ ९                                       |
|     | हतस्यापि च गन्धर्वैः कीचकस्य प्रियं भवेत् ॥ ९॥<br>वैशम्पायनः—                   |
|     | ततो विराटमागम्य सृताः प्राञ्जलयोऽनुवन् ॥. १०                                    |
|     | 1. क-ख-ছ-म - তিङ्गय। (ম্ব) रुद्ध।                                               |
|     | 에 가는 사람이 하는 것이 하는 것이 되었다. 그렇게 하는 것이 되었다.<br>                                    |
|     |                                                                                 |
|     |                                                                                 |
|     |                                                                                 |

The Continues of the Co

| १८४ महाभारतम्                                         | [अ. |
|-------------------------------------------------------|-----|
| ्रा <b>सूताः—</b>                                     |     |
| कीचकोऽयं इतइशेते गन्धवैं: कामरूपिभिः ।                |     |
| सैरन्ध्रया घातितो रात्रौ तं दहेम सहानया ॥             | ११  |
| मानितास्सास्त्वया राजंस् तदनुज्ञातुमईसि ॥             | ११॥ |
| वैशस्पायनः—                                           |     |
| पराऋमं तु सूतानां ज्ञात्वा राजाऽन्वमन्यत ।            |     |
| <sup>1</sup> सैरन्ध्रचास्त्तपुत्रेण सह दाहं जनाधिपः ॥ | १२॥ |
| ततस्ते समनुज्ञातास् सर्वे तत्नास्य वान्धवाः ।         |     |
| रुरुदुः कीचकं दृष्ट्वा परिवार्योपतस्थिरे ॥            | १३॥ |
| आरोप्य कृष्णामथ कीचकेन                                |     |
| निबध्य केशेषु च पादयोख्य ।                            |     |
| ते चापि सूता वचनैरवोच-                                |     |
| न्तुद्दिश्य कृष्णामभिवीक्य चैनाम् ॥                   | १४॥ |
| स्ताः—                                                |     |
| यस्याः कृतेऽयं निहतो महात्मा                          |     |
| तस्माद्धि सा कीचकमार्गमेतु ।                          |     |
| अनर्घसत्वेन सहार्यसत्त्वा                             |     |
| गतासुना सुन्दरि कीचकेन ॥                              | १५॥ |
| <b>वैशस्पायनः</b> —                                   |     |
| <sup>2</sup> साऽशेत कृष्णा शयने निबद्धा               |     |
| मनस्विनी चैव यशस्विनी च।                              |     |
| 1. अ-ड-सैरन्ध्री सृतपुर्वण सह दग्धा जनाधिपः।          |     |

इदमर्थ नास्ति

| २१] विराटपर्वणि - कीच                           | कवधपर्व १८५     |
|-------------------------------------------------|-----------------|
| <sup>1</sup> निवेपमाना विवशा हि दुष्टैर         | ਜ਼              |
| तत्रैव पर्यङ्कवरे शुभाङ्गी                      |                 |
| हियमाणाऽथ सुश्रोणी सूतपुत्रैरनिन्दि             | ता ।            |
| प्राक्रोशन्नाथमिच्छन्ती कृष्णा नाथवर्त          | ो सती ॥ १७॥     |
| <sup>2</sup> द्भौपद <del>ी —</del>              |                 |
| जयो जयेशो विजयो जयत्सेनो जय                     | इल: ।           |
| ते मे वाषं विजानन्तु सूतपुत्रा नयनि             | त माम् ॥ १८॥    |
| येवां दुन्दुभिनिर्घोषो ज्यायोषदश्रूयते          | महान् ।         |
| <sup>8</sup> ते मे वाचं विजानन्तु सूतपुत्रा नया |                 |
| येषां ज्यातलनिर्घोषो विष्फूर्जितमिवा            | शनेः ।          |
| अश्रूयत महान् युद्धे भीमघोषस्तरस्वि             | नाम् ॥ २०॥      |
| रथघोषश्च बलवान् गन्धर्वाणां तरस्वि              | ानाम् ।         |
| ते मे वाचं विजानन्तु सूतपुत्रा नयनि             | त माम्।। २१॥    |
| येषां धैर्यमतुल्यं तु शकस्येव बलं यः            | <b>यः ।</b>     |
| राजसिंहा इवाज्यास्ते मां जानन्तु सु             | दुःखिताम् ॥ २२॥ |
| वैशम्पायनः                                      | ~~~             |
| इत्यस्याः कृपणा वाचः कृष्णायाः पा               | रदेविताः ।      |
| 1. क-ख-घ-ङ-म-विलग्बमाना।                        |                 |

<sup>2.</sup> ख-मृतेन सह बढ़ाङ्गी निराशा जीवित तदा।
इसशानाभिमुखं नीता करेणुरिव शैति सा। [अधिकः पाटः]
3. अ-च-ছ-च-म-इदमधं नास्ति

| २१] विराटपर्वणि - कीचकवधपर्व                                                                                                                                                                                                               | १८७                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| तं महासालमुद्यम्य भ्रामयित्वा च वेगतः।                                                                                                                                                                                                     |                                       |
| प्रगृह्याभ्यपतत् सूतान् दण्डपाणिरिवान्तकः ॥                                                                                                                                                                                                | 3811                                  |
| ऊरुवेगेन तस्याय न्यमोधास्वत्यिकंशुकाः ।                                                                                                                                                                                                    | * * * * * * * * * * * * * * * * * * * |
| भूमौ निपतिता दृश्चास् सम्भग्नास्तव शेरते ॥                                                                                                                                                                                                 | ३२॥                                   |
| तं सिंहमिव सङ्कुद्धं दृष्ट्वा गन्धर्वमागतम् ।                                                                                                                                                                                              |                                       |
| विवेसुस्सर्वतस्स्ता विषादभयपीडिताः ॥                                                                                                                                                                                                       | 3311                                  |
| तमन्तकमिव कुद्धं गन्धर्वभयशङ्किताः ।                                                                                                                                                                                                       | * "1 s"                               |
| दिघक्षन्तस्तथा ज्येष्ठं भ्रातरं चोपकीचकाः ॥                                                                                                                                                                                                | ३४॥                                   |
| परस्परमथोचुस्ते विषाद्भयमोहिताः ॥                                                                                                                                                                                                          | 34                                    |
| उपकीचकाः— । १९०१ मध्य १००५ १ वर्गाः ।                                                                                                                                                                                                      |                                       |
| गन्धर्वो बलवानेति कुद्ध उद्यम्य पादपम् ।                                                                                                                                                                                                   |                                       |
| प्रबुद्धास्सुमहाभागा गन्धर्वास्सूर्यवर्षसः ॥                                                                                                                                                                                               | ३६                                    |
| सैरन्ध्री मुच्यतां शीघ्रं भयं नो महदागतम् ॥                                                                                                                                                                                                | ३६॥                                   |
| वैशस्पायनः—                                                                                                                                                                                                                                |                                       |
| तेऽथ दृष्टा तमाविद्धं भीमसेनेन पादपम्।                                                                                                                                                                                                     |                                       |
| विमुच्य द्रौपदीं ¹तूर्णे प्राद्रवन् नगरं प्रति ॥                                                                                                                                                                                           | ३७॥                                   |
| द्रवतस्तांश्च सम्प्रेक्य स वजी दानवानिव ।                                                                                                                                                                                                  |                                       |
| <sup>2</sup> शतं पञ्चाधिकं भीमः प्राहिणोद्यमसादनम् ॥                                                                                                                                                                                       | ३८॥                                   |
| 1. क-ख-घ-म-सस्ताः । 2. ख-अथ भीमस्समुत्पय द्भवतां पुरतोऽपतत् । ं ते तं दृष्ट्वा भयोद्विमा निश्चेष्टास्समवस्थिताः ॥ दृष्टेव शतसंख्याकान् स वज्री दानवानिव । एकेनेव महारेण दश सप्त च विश्वतिम् ॥ विश्वत्वारि पञ्चाशाज् ज्ञान स वृकोदरः ॥ अधिव | हः <b>या</b> ठः]                      |

ो. अ-च-म-हत्वा .2. ख-मा खिद्य त्वं याज्ञसेनि पातिव्रत्यवते स्थिता। पातित्रत्यस्थिता नारी व्रतं रक्षेत् सदाऽऽत्मनः॥ प्ररा स्त्री देवरातस्य पतिभीता शिरोमणिः ?। कदाचिद् भर्तृरूपेण रक्षसाऽपहता सती॥ कस्य चित् सरसस्तीरे तां निवेश्य स राक्षसः। तक्रत्रेरूपं सन्त्यस्य रक्षो भूत्वा सुदारुणम् ॥ साम्ना दानेन मेदेन सा यदा नान्वमन्यत । तदा ता पातियत्वा तु भैथुनायोपचक्रभे ॥ ततस्सा धैर्यमास्थाय विवरं न ददौ तदा। ततस्य खङ्गमुःकृत्य भीषयामास तां सतीम् ॥ साऽपि त्यक्तभया साध्वी प्राणत्यागे सुनिश्चिता। प्रतिज्ञामकरोत् कृष्णे पातिवस्यपरायणा ॥ आराधितो यदि मया भर्ता मे दैवतं महत्। कर्मणा मनसा वाचा गुरवस्तोषिता मया॥ तेन सत्येन योनिर्भे भवत्वच शिला हढा। पुवं तया प्रतिज्ञाते तद्योनिस्सा शिळाऽभवत् ॥ अन्तरा नाभिजान्वोर्यत् तत्सर्वे च शिलाऽभवत्। ततस्स खङ्गमुद्धस्य वेगेनास्यादिशरोऽहरत्॥ जया नाम सखी साऽभूत् पार्वेखा नखमांसवत । तसात् पतिव्रतायाश्च दुःखमव्यं सुखं बहु॥ [अधिकः पाठः]

| २१]                   | विराटपर्वणि - कीचकवधपर्व            | १८९         |
|-----------------------|-------------------------------------|-------------|
| गच्छ त्वं र           | नगरं कृष्णे न भयं विद्यते तव ॥      | े <b>४२</b> |
| अन्येन च              | पथा शीवं सुदेष्णाया निवेशनम् ।      |             |
| अन्येनाहं र           | ामिष्यामि विराटस्य महानसम् ॥        | ४३          |
| यथा नौ न              | ावबुध्येरन् रात्रावेवं व्यवस्थितौ ॥ | ४३॥         |
| वैशस्पा               | यन:                                 |             |
| साऽगच्छन्न            | गरं कृष्णा भीमेनाश्वासिता सती।      |             |
| कृतकृत्या स्          | ुदेष्णाया भवनं ग्रुभलक्षणा ॥        | 8811        |
| श्चचीव नहु            | षे शप्ते प्रविवेश त्रिविष्टपम् ॥    | . ૪૫.       |
| भीमोऽप्यरि            | नतवीर्यस्तु बळवानरिमर्दनः ।         |             |
| सर्वास्तान्           | कीचकान् हत्वा तत्र धर्मात्मजानुजः ॥ | ४६          |
| निइशेषं की            | चिकान् कृत्वा रामो रात्रिचरानिव ।   |             |
| जित <b>श</b> त्रुरर्द | नात्मा प्रविवेश पुरं ततः ॥          | ઇહ          |
| पञ्जाधिकं १           | शतं तत्र निहतं तेन भारत ।           |             |
| महावनमिव              | । छिन्नं शिक्ये विगछितद्रुमम् ॥     | 88          |
| एवं ते निह            | ता राजञ् शतं पञ्चोपकीचकाः।          |             |
| स च सेना              | पतिस्तूत इत्येतत् सूतषद्शतम् ॥      | ४९          |
| न गन्धर्वभ            | याच्छेकुर् वक्तुं कीचकबान्धवाः ।    |             |
| अ <b>श</b> कुवन्त     | तां तत्र भयादप्यभिवीक्षितुम् ॥      | 40          |
| विराटनगरे             | चापि सर्वे मात्स्यास्समागताः ।      |             |

कल्यं पञ्चशतं चैतान् अपश्यन् सारथीन् हतान् ॥

48

तान् दृष्ट्वा महदाश्चर्यं नरा नार्यश्च नागराः । विस्मयं परमं गत्वा नोचुः किञ्चन भारत ॥

५२

इति श्रीमहाभारते शतसहस्रिकायां संहितायां वैयासिक्यां विराटपर्वणि एकविंशोऽध्यायः॥ २१ ॥ ॥ ४६ ॥ कीचकवधपर्वणि अष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥ [अस्मिन्नध्याये ५२ श्लोकाः]

# ॥ द्वाविशोऽध्यायः ॥

पौरैविंराटं प्रति सानुजकीचकनिधननिवेदनपूर्वकं नगराहौपदी-निष्कासनप्रार्थना ॥ १ ॥ सुदेष्णया विराटनियोगाद्दीपदीं प्रति स्वपुराः न्निर्गमनचोदना ॥ २ ॥ तथा द्रौपद्या मासावधिस्त्रवासाभ्यनुज्ञानप्रार्थ-नायां तदङीकरणम् ॥ ३ ॥

वैशस्पायनः-ते दृष्ट्वा निहतान् सूतान् गत्वा राज्ञे न्यवेदयन् । गनभवैनिहतान् राजन् शतं पञ्चोपकीचकान् । पौरा: यथा वज्रेण वै भिन्नं पर्वतस्य महच्छिरः । <sup>2</sup>विनिकीणीः प्रदृश्यन्ते तथा सूता महीपते ॥

1. ख-पौराश्च सहितास्सवें राजे गत्वा न्यवेदयन्। [अधिकः पाठः]

2. क-ख-म-विनीकीण प्रदृश्येतं तथा सूता महीतले।

| २२]                  | विराटपर्वणि - कीचकवधपर्व                        | १९१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| सैरन्ध्री            | चापि मुक्ता सा पुनरायाति ते गृहम् ।             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                      | शयितं राजन् नगरं ते भविष्यति ॥                  | ą                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| तथारूप               | ॥ च सैरन्ध्री गन्धर्वाश्च महावलाः ।             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>पुं</b> सामि      | ष्टश्च विषयो मैथुनाय न संशयः ॥                  | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| यथा सै               | रिन्धिवेषेण नेदं राजन् पुरं तव ।                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| विनाश                | मेति वै क्षिप्रं तथा साधु विधीयताम्।।           | 34 3 4 <b>4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 15                   | वैशस्पायनः—                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                      | द्रचनं श्रुत्वा विराटो वाहिनीपतिः ।             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                      | न् क्रियतामेषां सूतानां चरमक्रिया ॥             | ६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| एकस्मि               | न्नेव ते सर्वे सुसमिद्धे हुताशने।               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| दुह्यन्तां           | कीचकास्सर्वे सर्वगन्धैश्च सर्वशः ॥              | v                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <sup>2</sup> सुद्देख | ां चात्रवीद्राजा महिषीं जातसाध्वसः ॥            | ७॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1. e-                | -सर्वाङ्गसौष्टवयुतां रूपलावण्यशालिनीम्।         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                      | पर्यतामनिमेषेण चक्षुषा वनिता शुभाम्॥            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                      | मनसञ्ज्ञुचश्चेच प्रतिबन्धो न विद्यते॥           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                      | तसात तां यः पुमान् दृष्ट्वा रूपेणाप्रतिमां भुवि | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                      | गुच्छेत् कामवशं मूढो गन्ध्वेंस्स निहन्यते॥      | and a simple transfer was<br>the simple and a simple s |
|                      | निष्कासयैनां भवनात् पुराचैव विशेषतः॥            | <b></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                      | कामः प्रविद्य सैरन्ध्रीं पुरं नाहायते ध्रुवम् ॥ | [अधिकः पाठः]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2. ख−                | -वैशस्पायनः                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                      | एकसिन्नेव ते सर्वे सुसमिद्धे हुताशने।           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                      | अदहन् कीचकान् सर्वान् संस्कारेश्वेच सर्वशः      | []<br>[]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 5.0                  | 그 그는 그 가는 그는 것이 그 가는 그를 잃었는 바다를 받는 것이 없다.       | [अधिकः पाठः]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| २२]                  | विराटपर्वणि - कीचकवधपर्व                        | १९३ |
|----------------------|-------------------------------------------------|-----|
| तेषां वशगत           | ा नित्यं विचर त्वं यथेष्टतः ॥                   | १७  |
| ये यस्या विष         | वरन्तीह पुरुषा वशवर्तिनः ।                      |     |
|                      | नं श्रुत्वा द्यनृणा <sup>1</sup> विहरन्त्वितः ॥ | १८  |
| वैश#पाय              | न:-                                             |     |
| तयोस्तद्व <b>यनं</b> | श्रुत्वा जिज्ञरे नेतरे जनाः।                    |     |
| ततः पाञ्चाल          | राजस्य सुता चापि जगाम ह ॥                       | १९  |
| तबस्सा नर्तन         | ागारे धनञ्जयमपइयत ।                             |     |
| राज्ञः कन्या         | विराटस्य नर्तयन्तं महामुजम् ॥                   | २०  |
| ततस्ता नर्तन         | गराद् विनिष्क्रम्य सहाजुना: ।                   |     |
| कन्या दहशुर          | ायान्तीं कृष्णां क्षिष्टामनागसीम् ॥             | २१  |
| कन्याः—              |                                                 |     |
| दिष्टचा सैरनि        | ध्र मुक्ताऽसि दिष्टचाऽसि पुनरागता ।             |     |
| दिष्टचा विनि         | हतास्सूता ये त्वां क्विक्यन्त्यनागसीम् ॥        | २२  |
| ভূ <b>রদ্বা</b> তা–  | • · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·         |     |
| कथं सैरन्ध्रि        | मुक्ताऽसि कथं पापाश्च ते हताः ।                 |     |
| इच्छामि ते व         | कथां श्रोतुं कथयस्व यथातथम् ॥                   | २ ३ |
| सैरन्ध्री-           |                                                 |     |
| बृहम्नले किं र       | नु तव सैरन्ध्रचा कार्यमद्य वै।                  |     |
| या त्वं वससि         | तं कल्याणि सदा कन्यापुरे सुखम् ॥                | २४  |
| 7                    |                                                 |     |

<sup>1.</sup> क-घ-इ-म-विचरन्त्युत। D—13

| १९४ महाभारतम्                                          | [अ.        |
|--------------------------------------------------------|------------|
| न हि तदुःखमाप्नोषि सैरन्ध्री यदुपाइनुते ।              |            |
| <sup>1</sup> तेन मां दुःखितामेवं प्रच्छिस प्रहसन्निव ॥ | २५         |
| वृहञ्चला                                               |            |
| बृहन्नलाऽपि करयाणि दुःखमाप्नोत्यनन्तकम् ।              |            |
| तिर्यग्योनिं गतां बाछे न चैनामवबुध्यसे ॥               | २६         |
| वैशस्पायनः—                                            |            |
| ततस्सहैव कन्याभिर् द्रौपदी राजवेइम तत्।                |            |
| प्रविवेश सुदेष्णायास् समीपमपळायिनी ।।                  | २७         |
| तामत्रवीद्राजपत्नी विराटवचनादिदम् ।।                   | २७॥        |
| सुदेष्णा—                                              |            |
| सैरन्ध्रि गम्यतां तत्र यत्र कामयसे गतिम्।              |            |
| राजा विभेति सैरन्ध्रि गन्धर्वेभ्यः पराभवात् ॥          | २८॥        |
| त्वं चापि तरुणी सुभू रूपेणाप्रतिमा मुवि ।              |            |
| चित्तानि च नृणां शुभ्रे रक्तानि स्पर्शने सुखे ॥        | २९॥        |
| तस्मात् त्वत्तो भयं महां राष्ट्रस्य नगरस्य च।          |            |
| गच्छाचैव यथेष्टं त्वं नगराचत्र रंस्यसे ॥               | ३०॥        |
| त्वित्रिमित्तं शुभे मद्यं सर्वी बन्धुजनो हतः ।         |            |
| नृशंसा खलु ते बुद्धिर् भ्रातॄणां मे वधः फुतः ॥         | ३१॥        |
| तसाद्गन्धराजेभ्यो भयमद्य प्रवर्तते ।                   |            |
| 1. ल-सुखेन वर्तसे येह न तहुः खमवाप्यते। अ              | धेकः पाठः] |

| २२] विराटपर्वणि - कीचकवधपर्व                                                                | १९५ |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| यथेष्टं गच्छ सैरन्ध्रि इह स्वस्ति यथा भवेत् ॥<br>वैशम्पायनः—                                | ३२॥ |
| सुदेष्णावचनं श्रुत्वा सैरन्ध्री चेदमव्रवीत् ॥<br>सरन्ध्री—                                  | ३३  |
| त्रयोदशाहमातं तु राजा श्लाम्यतु भामिनि ।                                                    |     |
| कृतकृत्या भविष्यन्ति गन्धर्वास्ते न संशयः ॥                                                 | ३४  |
| ततो मामुपनेष्यन्ति करिष्यन्ति च ते प्रियम् ।                                                |     |
| ध्रुवं च श्रेयसा राजा योक्सते सह बन्धुभिः ॥                                                 | ३५  |
| राज्ञा कृतोपकाराश्च कृतज्ञाश्च सदा शुभे।                                                    |     |
| साधवश्च बलोत्सिक्ताः कृतप्रतिकृतेप्सवः ॥                                                    | ३६  |
| अर्थिनी 1मां त्रवीत्येषा यद्वा तद्वेति चिन्तय ।                                             |     |
| भरस्व तदहर्मातं ततक्ष्रेयो भविष्यति ॥                                                       | ३७  |
| वैशम्पायुनः—<br>तस्यास्तद्वचन श्रुत्वा कैंकेयी दुःखमोहिता ।                                 |     |
| जवाच द्रौपदीमार्ता भ्रातृव्यसनकर्शिता ॥                                                     | ३८  |
| वस भद्रे यथेष्टं त्वं त्वामहं शरणं गता ।                                                    |     |
| त्रायस्व मम भर्तारं पुत्रांश्चेव विशेषतः ॥                                                  | ३९  |
| इति श्रीमहाभारते शतसहित्रकार्या संहितायां वैयासिक्यां<br>विराटपर्वेणि द्वाविंशोऽध्यायः॥ २२॥ | •   |
| ॥ ४६ ॥ कीचकवधपर्वणि नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥<br>[अस्मिन्नध्याये २९ <b>छोकाः</b> ]                  |     |
| ॥ समाप्तं च कीचकवधपर्वं ॥                                                                   |     |

<sup>1.</sup> क-म-प्रब्रवीस्येषा ! ख-व्यां ब्रवीस्येषा । ध-मा ब्रवीरेषा ।

### ॥ त्रयोविंशोऽध्यायः ॥

#### (गोध्यहणपर्व)

पाण्डवान्त्रेषणाय क्रमेण विराटपुरमागतैश्चारैर्हास्तिनपुरमेस्य दुर्योः धनं प्रति स्त्रेषां पाण्डवानवगतिमिवेदनपूर्वकं कीचकवधनिवेदनम् ॥ १॥

### वैशस्पायनः--कीचके तु हते राजा विराटः परवीरहा । शोकमाहारयत् तित्रं सामात्यस्मपुरोहितः ॥ कीचकस्य तु घातेन सानुजस्य विशाम्पते । <sup>1</sup>अत्याहितं चिन्तयित्वा व्यस्मयन्त पृथग्जनाः ॥ तस्मिन् पुरे जनपदे जजल्पुश्चापि वसर्वशः ॥ र॥ पौराः-वीर्यवान् दयितो राज्ञो दर्गीत्सिक्तश्च कीचकः । साम्पराये परिकृष्टो बलवान् दुर्जयो रणे ॥ 115 आसीत् प्रहर्ता शत्रूणां <sup>3</sup>दारदर्शी च दुर्मेतिः । स हतः किल गन्धर्वेस् सैरन्ध्रीकारणान्निशि ॥ 811 वैशस्पायनः-इयजल्पन् महाराज कीचकानां महावधम् । देशे देशे मनुष्याश्च विस्मिताः कीचके हते ॥ 411

<sup>1.</sup> घ-ङ-अखायितं चिन्तयित्वा विसायन्तः।

<sup>2.</sup> क—सङ्गताः । · ख-घ-ङ-म—सङ्ग्राः ।

<sup>3.</sup> ख-ध-चित्रदर्शी। छ-दृरदर्शी

| २३] विराटपर्वणि - गोग्रहणपर्व                              | १९७   |
|------------------------------------------------------------|-------|
| अथ ते धार्तराष्ट्रेण प्रयुक्ता ये बहिश्चराः ।              |       |
| मृगयित्वा बहून् देशान् प्रामांश्च नगराणि च                 | ॥ ६॥  |
| संविधाय यथाऽऽदिष्टं यथादेशं प्रदर्शकाः।                    | •     |
| कृतसङ्केतनास्सर्वे न्यवर्तन्त पुरं ततः ॥                   | ७॥    |
| आगम्य हास्तिनपुरं धार्तराष्ट्रमरिन्दमम् ।                  |       |
| <sup>1</sup> तत्र दृष्टा तु राजानं कौरव्यं धृतराष्ट्रजम् ॥ | CII   |
| प्रणम्य शिरसा भूमौ वर्धयित्वा जयाशिषा ।                    |       |
| आसीनं सूर्यसंकाशे काञ्चने परमासने ॥                        | ९॥    |
| उपास्यमानं सचिवैर् मरुद्भिरिव वासवम् ।                     |       |
| द्रोणकणेक्वपैस्सार्ध भीष्मेण च महात्मना ॥                  | १०॥   |
| सङ्गतं भ्राटभिश्रापि तिगर्तेश्च महारथै: ।                  |       |
| <sup>2</sup> दुर्योधनं सभामध्ये आसीनमिदमनुवन् ॥            | ११॥   |
| चाराः—                                                     |       |
| कृतोऽस्माभिः परो यत्नस् तेषामन्वेषणे सदा ।                 |       |
| पाण्डवानां मनुष्येन्द्र तस्मिन् महति कानने ।               | । १२॥ |
| निर्जने न्यालसङ्कीणे नानादुमलताकुले ।                      |       |
| <sup>3</sup> ळताप्रतानगहने नानागुरुमसमावृते ॥              | १३॥   |
| 1. अ-म-च-इदमध नास्ति।                                      |       |

<sup>2.</sup> ख-विद्विद्धिस्साधकैस्सार्धं कविभिः स्तुतिपाठकैः । अनेकैरपि राजन्यैः सेवितं सपरिष्छदैः॥ 3 ड-द्दमर्धं नास्ति । [अधिकः पाठः]

| २३]                                 | विराटपर्वणि - गोग्रहणपर्व         | १९९        |
|-------------------------------------|-----------------------------------|------------|
| निर्वृतो भव न                       | नष्टास्ते स्वस्थो भव परन्तप ॥     |            |
| $^1$ सर्वथैव प्रणष्ट                | ग़स्ते नमस्ते भरतर्षभ ॥           | २३         |
| सर्वा च पृथि                        | वी कृत्स्ना सशैछवनकानना ।         |            |
| सराष्ट्रनगरमा                       | मा पत्तनैरुच समन्विता ॥           | २४         |
| अन्वेषिता च                         | सर्वत्र न च पश्याम पाण्डवान् ॥    | २४॥        |
| पुनइशाधि मन्                        | नुष्येन्द्र अत ऊर्ध्व विशाम्पते । | *          |
| अन्वेषणे पाण                        | डवानां भूयः किं करवामहे ॥         | २५॥        |
| इसांघनः                             | प्रेयामीषद् वाचं भद्रवतीं ऋणु ॥   | २६         |
| येन विगर्ता                         | निकृता बलेन बहुशो नृप ।           |            |
| सूतेन राज्ञो ।                      | नत्स्यस्य कीचकेन महात्मना ॥       | २७         |
| स हतः पति                           | तइशेते गन्धवैनिशि भारत ॥          | २७॥        |
| स्यालो राज्ञो                       | विराटस्य सेनापतिरुदारधीः।         |            |
| सुदेष्णाया <sup>2</sup> स्स         | व व ज्येष्ठश् शूरो वीरो गतव्यथः ॥ | २८॥        |
| उत्साहवान् म                        | हावीर्यो नीतिमान् बलवानपि ।       |            |
| युद्धज्ञो रिपुवी                    | ारव्रस् सिंहतुल्यपराक्रमः ॥       | २९॥        |
| प्रजारक्षण <b>द</b> क्ष             | श्च शत्रुमहणशक्तिमान्।            |            |
| विजितारिर्मह                        | ायुद्धे प्रचण्डो मानतत्परः ॥      | ३०॥        |
| नरनारीमनोह                          | ादी धीरो वाग्मी रणप्रिय:।         |            |
| 1. ख—सर्वधैव<br>2. क-ख <b>-ध-</b> ड |                                   | धिकः पाठः] |

| पुण्यकर्माऽर्थकामानां भाजनं मनुजोत्तमः ॥                      | ३१॥ |
|---------------------------------------------------------------|-----|
| स हतो निश्चि गन्धवेंस् स्त्रीनिमित्तं नराधिप ।                |     |
| <sup>1</sup> अमृष्यमाणो दुष्टात्मा निशीथे सह सो <b>दरैः</b> ॥ | ३२॥ |
| सुहृदश्चास्य निहता योधाश्च प्रवरा हताः ॥                      |     |
| इत्येवं श्रुतमस्माभिर् गन्धर्वेनिंहतो निश्चि ॥                | ३३॥ |
| नान्धवैवेहुभिस्सार्धे कीचको निहतो <sup>2</sup> निशि ॥         | ३४  |
| अद्यप्रभृति राजेन्द्र पाण्डवान्वेषणं प्रति ।                  |     |
| चारांश्च सर्वतस्स त्वं प्रेषयेति मतिहिं नः ॥                  | ३५  |
| निहतो निशि गन्धर्वेर् दुष्टात्मा भ्रात्तभिस्सह ॥              | ३५॥ |
| िप्रियं तदुपंसंश्रुत्य शत्रूणां तु पराभवम् ।                  |     |
| <sup>3</sup> कृतकृत्यस्तु कौरव्य विधत्स्व यदनन्तरम् ॥         | ३६॥ |

इति श्रीमहाभारते शतसहित्तकायां संहितायां वैयासिक्यां विराटपर्वणि त्रयोविंशोऽध्यायः ॥ २३ ॥ ॥ ४७ ॥ गोजहणपर्वणि प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ [अस्मिक्षध्याये ३६॥ छोकाः]

<sup>1.</sup> ख—गन्धर्वाणां च महिषी काचिदस्ति नितम्बनी। सैरन्ध्री नाम तां इसो दुष्टात्माऽकामयद्वली॥ [अधिकः पाठः]

<sup>2.</sup> क-ख-ध-ड-म--ऽभवत्।

<sup>3.</sup> ख-एतावष्ह्रुतमसाभिर् भदं तेऽस्तु नराधिप। [अधिकः पाटः]

# विराटपर्वणि - गोग्रहणपर्व

२०१

## ।। चतुर्विशोऽध्यायः ॥

#### दुर्योधनादिभिः पाण्डवान्वेषणाय समालोचनम् ॥ १॥

| वैशस्पायनः- |  |
|-------------|--|
|-------------|--|

ततो दुर्योधनो राजा श्रुत्वा तेषां वचस्तदा । चिरमन्तर्मना मृत्वा इद्माह सभासदः ॥ दयोंधनः-अशक्या खळु कार्याणां गतिज्ञीतुं हि तत्वतः । तस्मात् सर्वे परीक्षध्वं क नु स्युः पाण्डवा गताः ॥ अल्पावशिष्टः कालस्तु गतभूयिष्ठ एव च । तेषामज्ञातचर्यायाम् अस्मिन् वर्षे त्रयोदशे ॥ अपि वर्ष च रोष चेद् व्यतीयुरिह पाण्डवाः । निवृत्तसमयास्तेऽपि सत्यव्रतपरायणाः ॥ क्षरन्त इव नागेन्द्रास् सर्वे ह्याज्ञीविषोपमाः । दुःखाद्भवेयुस्संरब्धाः कौरवान् प्रति ते ध्रुवम् ॥ विज्ञातव्या मनुष्येन्द्रास् तर्कया सुप्रणीतया । निपुणेश्चारपुरुषैः प्राज्ञैर्दक्षेरसुसंवृतैः ॥ अज्ञातसमये ज्ञाताः कृच्छ्रूरूपधराः पुनः । अविशेयुर्जितक्रोधास् तावदेव पुनर्वनम् ॥

<sup>2.</sup> ख-दुर्योधनेनैवमुक्ते वचनेऽतीव दुःखिना। [अधिकः पाठः]

<sup>3.</sup> ख-एते पुनर्न गुच्छन्तु अन्ये गुच्छन्तु भारत । [अधिकः पाठः]

<sup>4.</sup> वि-विपुछान्। क-ख-ङ-सचिवान्। घ-सचिवाः।

<sup>5.</sup> स-छ-च-एव नः प्रस्तयो राजंश्चारेषु मनुजर्षम । [अधिकः पाठः]

| २४] विराटपर्वणि - गोग्रहणपर्व                                                           | २०३   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| घाणैः पर्यन्ति पश्चो वेदैरेव द्विजोत्तमाः।                                              | •     |
| चारैः पश्यन्ति राजानश् चक्षुभ्यामितरे जनाः ॥                                            | १५॥   |
| यथोक्ताश्चारपुरुषा मृगयन्तु पुनः पुनः ।                                                 |       |
| <sup>1</sup> एतांश्चान्यांश्च सुबहून देशांश्च नगराणि च ॥                                | १६॥   |
| न च तेषां गतिवीसः प्रवृत्तिश्चोपलक्ष्यते ।                                              |       |
| अत्याहता वा गृढास्ते पारमूर्मिगणा इव ॥                                                  | १७॥   |
| व्यालैर्वाऽपि महारण्ये निहताइशूरमानिनः ।                                                |       |
| द्वीपं वा परमं प्राप्ता गिरिदुर्गवनेष्वपि ॥                                             | १८॥   |
| हीनदर्पा निराशास्ते भक्षिता वाऽपि राश्चसैः।                                             |       |
| अथवा विषमं प्राप्य विनष्टाइशाखतीस्समाः ॥                                                | १९॥   |
| यथोदिष्टाश्चरास्सर्वे देशान गच्छन्तु संवृताः ।                                          |       |
| एते चान्ये च भूयोऽपि देशादेशं यथाविधि ॥                                                 | २०॥   |
| इति तेषां गतिर्वासः प्रवृत्तिर्वीपलभ्यते ॥                                              | २१    |
| तस्मान्मानसमन्ययं कृत्वाऽऽत्मानं नियम्य च ।                                             |       |
| कुर कार्ये <sup>2</sup> यथान्यायं यद्वाऽन्यन्मन्यसे नृप ॥                               | २२    |
| इति श्रीमहाभारते शतसहस्रिकायां संहितायां वैयासि<br>विराटपर्वणि चतुर्विंद्योऽभ्यायः॥ २४॥ | क्यां |
| ॥ ४७ ॥ गोम्रहणपर्वणि हितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥                                                |       |
| े [अस्मिन्नध्याये २२ श्लोकाः]                                                           |       |

<sup>1.</sup> क-ख-ध-म-एते चान्ये च । 2. क-घ-म - महोत्साहं यन्मन्यसि नराधिप ॥

## ॥ पश्चविंजोऽध्यायः ॥

द्वोणेन दुर्योधनं प्रति पाण्डवानां धार्मिकःधादिगुणशाख्तिया विना शाभावनिर्धारणेन तदम्वेषणविधानम् ॥ १ ॥ भीष्मेण पाण्डवावासदेशस्य स्रक्षणाभिधानपूर्वकं तेषां दुर्ज्ञेयत्वस्यापि कथनेन तैः सह सन्धिविधा-नकथनम् ॥ २ ॥

| वैशम्पायनः—                                             |      |
|---------------------------------------------------------|------|
| अथाऽत्रवीत् सभामध्ये द्रोणस्तृङ्मार्थदर्शिवान् ॥        | , H. |
| द्गोण:—                                                 | T    |
| च सादृशा विनइयन्ति नापि यान्ति पराभवम् ॥                | १    |
| शूराश्च कृतविद्याश्च बुद्धिमन्तो जितेन्द्रियाः।         |      |
| धर्मज्ञास्सत्यसन्धाश्च युधिष्ठिरमनुत्रताः ॥             | २    |
| नीतिधर्मार्थे <sup>1</sup> तत्वज्ञाः पितृक्च नराधिपम् । |      |
| धर्मे स्थितं सत्यवृतिं ज्येष्ठं श्रेष्ठापचायिनम् ॥      | ş    |
| अनुत्रता महात्मानो <sup>2</sup> श्रातरं श्रात्वत्सलम् । |      |
| अजातशत्रुं दुर्धर्षे स तानिप तथाऽनुजान् ॥               | 8    |
| तेषां तथा विधेयानां निभृतानां महात्मनाम् ।              |      |

ड-कृतज्ञाः सत्यवादिनः। क-म-तत्त्वज्ञं पितृवश्च समाहितम्।
 ध-तत्त्वज्ञा सीतिवश्च सदाचरेत्।

<sup>2.</sup> क—भ्रातरो भ्रातरं प्रियम्। ख-म—भ्रातरो भ्रातृबःसस्त्रम्। घ-ङ—भ्रातरो भ्रातृवःसस्त्राः।

| २५] विराटपर्वणि - गोग्रहणपर्व                             | २०५.       |
|-----------------------------------------------------------|------------|
| किमर्थं नीतिमान् प्राज्ञो निक्श्रेयो न करिष्यति ॥         | ધ          |
| तस्माद्यत्ताः परीक्षध्वं न तावत् समयो गतः ।               |            |
| न ते विनाशमृच्छेयुर् इति मे नैष्ठिकी मतिः ।।              | ६          |
| चिन्त्यतामिह यत् कार्यं तच क्षिप्रमकालिकम्।               |            |
| क्रियतां च विनिश्चिस वासश्चैषां विचिन्स्यताम् ॥           | <b>v</b> . |
| यथा च पाण्डुपुत्नाणां सर्वार्थेषु हितात्मनाम् ।           |            |
| प्रवृत्तिरूपलभ्येत तथा नीतिर्विधीयताम् ॥                  | 6          |
| सर्वेापायैर्यतस्व त्वं यथा पश्यसि पाण्डवान् ।             |            |
| दुर्ज्ञेयाः खलु ते वीरा रक्ष्या नित्यं च दैवतैः ॥         | 9          |
| ग्रुद्धात्मा ज्ञानवान् पार्थस् सत्यवान् नीतिमाञ्ज्ञुचिः । |            |
| तेजोराशिभिरापूर्णो दहेदपि च घक्षुषा ॥                     | १०         |
| तस्माद्यत्रश्च क्रियतां भूयश्च मृगयामहे ।                 |            |
| त्राह्मणैश्चारकेस्सिद्धेस् तापसैर्निपुणैरपि ॥             | ₹. 8.      |
| वैशस्पायनः—                                               |            |
| ततइज्ञान्तनवो धीमान भारतानां पितामहः ।                    |            |
| शुनवान् देशकालज्ञो नीतिमांश्च महामतिः ॥                   | १३         |
| तस्मिन्नुपरते वाक्ये आचार्यस्य महात्मनः ।                 |            |
| अनन्तरमुवाचेदं वाक्यं हेत्वर्थसंयुतम् ॥                   | १३         |
| युधिष्ठिरे समासक्तां धर्मज्ञे धर्मसंहिताम् ।              |            |

| २०६                 | महाभारतम्                           | [अ.   |
|---------------------|-------------------------------------|-------|
| पाण्डवे नित्यमव     | यम्रां गिरं भीष्मस्समाददे ॥         | 68    |
| असत्सु दुर्लभां     | नित्यं सतां चाभिमतां सदा।           |       |
| भीष्मस्त्वभ्यवद्र   | [ तत्र गिरं साधुभिरिचताम् ॥         | १५    |
| મીષ્મઃ—             |                                     |       |
| यथा नो त्राह्मणं    | ìऽवादीद् आघार्यस्सर्वधर्मवित् ।     |       |
| श्रुतवृत्तोपसम्पन्न | ा ना <b>शं ना</b> यान्ति पाण्डवाः ॥ | १६    |
| सर्वेळक्षणसम्पन     | ।स् साधुवृत्तसमन्विताः ।            |       |
| वृद्धानुशासने य     | त्तास् सत्यधर्मपरायणाः ॥            | १७    |
| समयं समयज्ञा        | ते पाळयन्तइशुभन्नताः ।              |       |
| न विषीदन्ति ते      | पार्था उद्गहन्तस्सतां धुरम् ॥       | १८    |
| तपसा चैव गुप्त      | ास्ते स्ववीर्येण च पाण्डवाः ।       |       |
| न नाशमधिगच          | छेयुर् इति मे नैष्टिकी मतिः ॥       | १९    |
| तत बुद्धि प्रदास    | यामि पाण्डवान्वेषणे ऋगु ।           |       |
| न तु नीतिस्सुर्न    | तिस्य शक्यते वेदितुं परैः ॥         | २०    |
| यतु शक्यमिहा        | साभिस् तान् वै सिन्चन्स पाण्डव      | ान् । |
| बुद्धा प्रणेतुं ता  | द्रोऽहं प्रवक्ष्यामि निवोध तत् ॥    | २१    |
| न त्वियं साधु       | वक्तव्या तस्य नीतिः कथञ्चन ।        |       |
| वृद्धानुशासने त     | ात तिष्ठतस्सत्यवादिनः ॥             | २२    |
| अयुक्तं तु मया      | वक्तुं तुल्या मे कुरुपाण्डवाः।      |       |

| २५] विराटपर्नणि - गोग्रहणपर्वे                       | २०७ |
|------------------------------------------------------|-----|
| निवासं पाण्डुपुताणां सिक्चिन्त्य च वदाम्यहम् ॥       | २३  |
| बहुना कि प्रछापेन यतो धर्मस्ततो जयः ॥                | २३॥ |
| अवइयं तु नियुक्तेन सभामध्ये विवक्षता ।               |     |
| यथामति <sup>1</sup> विवेक्तव्यं सदृशं धर्मिलिप्सया ॥ | २४॥ |
| तत्र नाहं तथा मन्ये यथाऽन्ये मेनिरे जनाः ॥           | २५  |
| निवासं पाण्डुपुत्राणां श्रृणुष्व मनुजाधिप ॥          | २५॥ |
| <sup>2</sup> पुरे जनपदे वाऽपि यत्र राजा युधिष्टिर: ॥ | २६  |
| नासूयको न वाग्दुष्टो नाल्पभोग्यो न मत्सरी ।          |     |
| भविष्यति जनस्तत्र स्वयं धर्ममनुव्रतः ॥               | २७  |
| दानशीलः क्षमायुक्तो निभृतो हीनिषेधनः ।               |     |
| प्रियवाक् सत्यवाक् शूरो धर्मशीलो जितेन्द्रिय: ॥      | २८  |
| हृष्टस्तुष्टइञ्चिचिदीन्तो यत्र राजा युधिष्टिरः ॥     | २८॥ |
| त्रह्मघोषाश्च भूयांसश् शब्दाः पुण्यास्तथैव च ।       |     |
| ऋतवश्च भविष्यनित भूयांसी भूरिदक्षिणाः ॥              | २९॥ |
| सदा च तत्र पर्जन्यस् सम्यग्वर्षी न संशयः ।           |     |
| सम्पन्नसंस्या च मही भविष्यति निरामया ॥               | ३०॥ |
| <sup>3</sup> गुणवन्ति च धान्यानि रसवन्ति फलानि च ।   |     |
| िक—च वक्तरं । खन्त्र-ग्र—हि बक्तरं ।                 |     |

<sup>1.</sup> क—च वक्तव्यं। खन्म-म—हि वक्तव्यं।
2. ख—पुरे जनपदे भव्यो यत राजा युधिष्टिरः। • [अधिकः पाठः]
3. क-ख-म-च-म—रसवन्ति च धान्यानि गुणवन्तिः

[अधिकः पाठः]

<sup>1.</sup> क-ख-छ-च-म—न रोगास्तत दृश्यन्ते नाधयो व्याधयो न च ।

न चोरा न हि दृश्माश्च न च बाधा भवन्ति च ।

नाशक्ता न च दुष्टाश्च यत्त राजा युधिष्ठिरः ॥

म—रसास्स्पर्शाश्च शब्दाश्च गन्धाश्चापि गुणान्विताः ।

दृश्यानि च मसञ्चानि यत्त राजा युधिष्ठिरः ॥

[अधिकः पाठः]

<sup>2.</sup> क-ख-च-रसारस्पर्शाश्च गन्धाश्च शब्दाश्चापि गुणाधिकाः। दस्याधिकप्रसम्बानि यत राजा युधिष्टिरः॥

विराटपर्वणि - गोप्रहणपर्व . २५] २०९ व्यक्तवाक्यास्तथातात शुभकल्याणमङ्गलाः ॥ 36 अद्युमद्विद्च्छुभेच्छाश्च नित्यं तुष्टादिश्रयाऽन्विताः । भविष्यन्ति जनास्तव यत राजा युधिष्ठिरः ।। ३९ नित्योत्सवप्रमुदितो नित्यहृष्टश्चित्रया वृतः । भविष्यति निवासोऽयं यत राजा युधिष्ठिरः ॥ 80 धर्मात्मा स त दुईयिस सर्वहाँश्च द्विजातिभिः। किं पुनः प्राकृतैः पार्थश् शक्यो ज्ञातुं वने वसन् ॥ 88 तस्मिन सत्यं धृतिदीनं परा शान्तिर्धवा क्षमा । हीइश्रीः कीर्तिः परं तेज आनृशंस्यं तथाऽऽजेवम् ॥ ४२ तसान्निवासः पार्थानां चिन्यतां यद्ववीमि वः। गतिर्वा परमा तत्र नोत्सहे बक्तमन्यथा ।। ४३ एवमेव त साक्रिन्य यत् कृत्यं साधु मन्यसे । तत् क्षिप्रं कुरु कौरव्य यदोतच्छ्द्रधासि मे ॥ 88 क्रलस्य हि क्षमं तात यदहं तद नवीमि ते ।। 8811

> इति श्रीमहाभारते शतसहिम्नकायां संहितायां वैयासिक्यां विराटपर्वेणि पञ्जविंशोऽध्यायः॥ २५॥ ॥ ४७॥ गोग्रहणपर्वेणि तृतीयोऽध्यायः॥ ३॥ [असिम्बध्याये ४४॥ स्टोकाः]

# ॥ षड्विंशोऽध्यायः ॥

दुर्योधनेन कीचकवधस्य भीमसेनकृतत्वसम्भावनया पाण्डवानां तत्व स्थितिसम्भावना ॥ १ ॥ तथा भीष्माद्यनुमत्या सुद्यमंगो विराटनगरं प्रति प्रेषणम् ॥ २ ॥ सुद्यमंणा विराटनगरमेत्य दक्षिणभागे गोग्रहणम् ॥ ३ ॥

| वैशस्पायनः                                          |    |
|-----------------------------------------------------|----|
| ततक्शारद्वतो वाक्यम् इत्युवाच क्रपस्तदा ॥           | 11 |
| कृपः—                                               |    |
| युक्तं प्राप्तं च वृद्धेन पाण्डवान् प्रति भाषितम् । |    |
| धर्मार्थसहितं ऋदणं सर्वे तथ्यं सहेतुकम् ॥           | शा |
| तत्रानुरूपं भीष्मस्य ममापि वचनं ऋणु ॥               | २  |
| तेषां चैव गतिस्तव निवासश्चानुचिन्त्यताम् ।          |    |
| नीतिर्विधीयतां चात्र साम्प्रतं या हिता भवेत् ॥      | ३  |
| नावज्ञेयो रिपुस्तात प्राकृतोऽपि बुभूषता ।           |    |
| किं पुनः पाण्डवाइरा्रा विद्वांसो बलिनस्तथा ॥        | 8  |
| तस्मात् सत्रं प्रविष्टेषु पाण्डवेषु महात्मसु ।      |    |
| गूढ़भावेषु छन्नेषु काछे चोदयमागते ॥                 | 4  |
| खराष्ट्रपरराष्ट्रेषु ज्ञातन्यं बलमात्मनः ।          |    |
| उदयः पाण्डवानां च प्राप्तकालो न संशयः ॥             | ६  |

<sup>1.</sup> अ-घ-ड-महि।

<sup>2.</sup> क-ख-म-पाण्डवा हातितेजसः।

<sup>3.</sup> क-सन्धामहे। ख-स्थांश्चापि भारत।

<sup>4.</sup> क-सारवहत फर्छ ज्ञात्वा मध्यस्थं चापि। ख-सत्वं पर्वतं।

<sup>5.</sup> क-ख-घ-म--- तस्य !

<sup>6.</sup> क-ख-ब-नस्य। रू-नस दुईदम्।

| <b>२१२</b>          | महाभारत <b>म्</b>                              | [अ.        |
|---------------------|------------------------------------------------|------------|
| योत्स्यसे चापि व    | लिभिर् अरिभिः प्रत्युपस्थितैः ।                |            |
| अन्यैर्वा पाण्डवैव  | nsपि हीनैस्खबळवाहनै: ।।                        | 8811       |
| एवं सर्व विनिश्चि   | ात्य व्यवहर्तासि न्यायतः ॥                     | و در       |
| वैशस्पायनः-         | •                                              |            |
| ततो दुर्योधनो व     | क्यं श्रुत्वा तेषां महात्मनाम् ।               |            |
| मुहूर्तमिव साश्चिन  | त्य सिचवानिदमत्रवीत् ॥                         | <b>१</b> ६ |
| दुर्योधनः—          |                                                |            |
| श्रुतं होतन्मया पूर | र्वे कथासु जनसंसदि ।                           |            |
| बीराणां शास्त्रविः  | दुषां प्राज्ञानां मतिनिश्चये ।।                | १७         |
| कृतिनां सारफल्र्    | <sub>रिवं</sub> जानामि नयचक्षुषा ।।            | १७॥        |
| सत्वे बाहुबले धैरे  | र्प प्राणे शारीरसम्भवे।                        |            |
| साम्प्रतं मानुषे ल  | ोके सदैयनरराक्षसे ॥                            | १८॥        |
| घत्वारस्तु नरव्य    | ात्रा बले शकोपमा मुवि ॥                        | १९         |
| उत्तमाः प्राणिनां   | तेषां नास्ति कश्चिद्वले समः ॥                  | १९॥        |
| समत्राणवला निर      | i सम्पूर्णबळ <b>पौरु</b> षाः ॥                 | २०         |
| वलदेवश्च भीमश्च     | मद्रराजश्च वीर्यवान् ।                         |            |
| चतुर्थः कीचकस्ते    | षां पञ्चमं नानुशुश्रुमः ॥                      | २१         |
| अन्योन्यानन्तरव     | लाः परस्परजयैषिणः ।                            |            |
| बाहुयुद्धमभी प्सन्त | तो नित्यं संरब्धमानसाः ॥                       | २२         |
|                     | 化二氢化物 化二甲基甲基二甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲 |            |

| २६] विराटपर्वणि - गोग्रहणपर्व                              | २१३ |
|------------------------------------------------------------|-----|
| तेनाहमवगच्छामि प्रत्ययेन वृकोदरम् ।                        |     |
| मनस्यभिनिविष्टं मे व्यक्तं जीवन्ति पाण्डवाः ॥              | २३  |
| तलाहं कीचकं मन्ये भीमसेनेन मारितम्।                        |     |
| सैरन्ध्रीं द्रौपदीं मन्ये नात्र कार्या विचारणा ॥           | २४  |
| शङ्के कृष्णानिमित्तं तु भीमसेनेन कीचकः ।                   |     |
| गन्धर्वञ्यपदेशेन हतो निशि महावलः ॥                         | २५  |
| को हि शक्तः परो भीमात् कीचकं हन्तुमोजसा ।                  |     |
| शस्त्रं विना बाहुवीर्यात् तथा सर्वाङ्गचूर्णने ।।           | २६  |
| <sup>1</sup> मर्दितुं वा तथा शीघं चर्ममांसास्थिचूर्णितम् । |     |
| रूपमन्यत् समास्थाय भीमस्यैतद्विचेष्टितम् ॥                 | २७  |
| ध्रुवं कृष्णानिमित्तं तु भीमसेनेन सूतजाः ।                 |     |
| गन्धवव्यपदेशेन हता निशि न संशयः ॥                          | २८  |
| पितामहेन ये चोक्ता देशस्य च जनस्य च ।                      |     |
| गुणास्ते मत्स्यराष्ट्रस्य बहुशोऽपि मया श्रुताः ॥           | २९  |
| विराटनगरे मन्ये पाण्डवाइछन्नचारिणः ।                       |     |
| निवसन्ति पुरे रम्ये तत्न यात्ना विधीयताम् ॥                | ३०  |
| मत्स्यराष्ट्रं हिनष्यामो प्रहीष्यामश्च गोधनम् ।            |     |
| गृहीते गोधने नूनं तेऽपि योत्स्यन्ति पाण्डवाः ॥             | ३१  |
|                                                            |     |

<sup>1.</sup> अ-ङ-इदमर्थं नास्ति।

| २१४                             | महाभारतम्                                 | [अ.       |
|---------------------------------|-------------------------------------------|-----------|
| अपूर्णे समये चा                 | पि यदि पश्येम पाण्डवान् ।                 |           |
|                                 | र्गाणि प्रवेक्यन्ति पुनर्वनम् ॥           | ३२        |
| <b>तसादन्य</b> तरेणारि          | ने लाभोऽस्माकं भविष्यति ।                 |           |
| कोशवृद्धिरिहास्म                | कं शत्रूणां निधनं भवेत् ॥                 | <b>३३</b> |
| कथं सुयोधनं ग                   | च्छेद् युधिष्ठिर <sup>ा</sup> भृतः पुरा । | .,        |
| एतचापि वद्त्येष                 | मात्स्यः परिभवान्मयि ॥                    | ₹8        |
| तस्मात् कर्तव्यमे               | तद्वे तल यात्रा विधीयताम्।                |           |
| एतत् धुनीतं मन                  | येऽहं सर्वेषां यदि रोचते ॥                | ३५        |
| वैशम्पायनः-                     | <del>-</del>                              |           |
| ततो राजा त्रिग                  | र्तानां सुशर्मा रथयूथपः ।                 |           |
| पूर्वमाभाष्य कर्ण               | न तथा दुइशासनेन च ॥                       | ३६        |
| प्राप्तकालमिदं वा               | क्यम् उवाच त्वरितो बली ॥                  | ३६॥       |
| सुशर्मा—                        |                                           | •         |
|                                 | व मात्स्यसाल्वेयकेकयैः।                   |           |
| सूतेन च विराट                   | स्य कीचकेन <sup>2</sup> पुनः पुनः ॥       | ३७॥       |
| बाधितो बन्धुभि                  | स्सार्धं बलाद्वलवता विभो ।                |           |
| <sup>3</sup> राष्ट्रं ममासकृद्र | ाजन् राज्ञा मात्स्येन वाधितम् ॥           | ३८॥       |
| 1. अ-ड-म-भृते                   | । ख—घृतः। ध—हतः।                          |           |

<sup>2.</sup> क-ख-घ-म-पुरा खहम्। 3. क-ख-ड-स कर्णमभिवीक्ष्याथ दुर्योधनमभाषत। [अधिकः पाटः]

| २६]                        | विराटपर्वणि - गोग्रहणपर्व                 | २१५         |
|----------------------------|-------------------------------------------|-------------|
| प्रणेता कीचकस्तर           | य बलमत्तोऽभवत् पुरा ।                     |             |
| अमर्षी दुर्जयो जे          | ता प्रख्यातवलपौरुषः ॥                     | ३९॥         |
| स हतस्तत्र गन्ध            | र्वैः पापकर्मा नृशंसकृत्॥                 | ४०          |
| तस्मिन् विनिहते            | राजन हीनद्पीं निराश्रय:।                  |             |
| भविष्यति निरुत्स           | ताहो विराट इति मे मतिः ॥                  | 86          |
| तत्र यात्रा मम म           | नता <sup>1</sup> निहते कीचकेऽनघ।          |             |
| कौरवाणां च सवे             | र्ववां कर्णस्य च महात्मनः ॥               | ४२          |
| एतत् कार्यमहं म            | न्ये परमात्ययिकं महत् ॥                   | 8२॥         |
| राष्ट्रं तस्याभियात्व      | गा तु धनधान्यसमाकुलम् ।                   |             |
| <sup>2</sup> आद्दामों हि र | ब्रानि विविधानि वसूनि च ॥                 | ४३॥         |
| यामान् राष्ट्राणि          | वा तस्य हरिष्यामो विभागशः                 | 11 88       |
| अथवा गोसहस्रा              | णि बहूनि शुभद्शेन।                        |             |
| विविधं तद्धरिष्य           | ामः परिपीड्य पुरं ब <b>ळात् ॥</b>         | 8 લ         |
| कौरवास्सह <sup>³</sup> संह | त्य त्रिगर्ताश्च विशाम्पते।               |             |
| गाश्च तस्य हराम            | ाञ्च सह सर्वेभहारथैः ॥                    | ४६          |
| सन्धि वा तेन वृ            | हत्वा तु निबन्नीमोऽस्य पौरुषम्            | l           |
| हत्वा चास्य चमूं           | कृत्स्नां वद्य <sup>4</sup> मन्वानयामहे ॥ | 80          |
|                            |                                           | <del></del> |

<sup>1.</sup> क-ख-घ-म--यदि ते रोचतेऽ नघ। 2. क-ख-घ-ङ-म--आददीमहि। 3. ख-घ-ङ-म = सङ्गय। 4. अ-ध 4. अ-घ-च-मानीयता बलात्

| <b>૨</b> १६                   | nainean                         | [अ.        |
|-------------------------------|---------------------------------|------------|
| 414                           | महाभारतम्                       | Lot.       |
| तं वशे न्यायतः                | कृत्वा सुखं वत्स्यामहे वयम् ।   |            |
| भवतो बलवृद्धिश्च              | भविष्यति न संशयः ॥              | 88         |
| वैशम्पायनः—                   |                                 |            |
| तच्छूत्वा वचनं त              | स्य कर्णो राजानमत्रवीत् ॥       | १८॥        |
| कर्णः —                       |                                 |            |
| ., .                          | क्यं प्राप्तकालमिदं हि नः ।     |            |
| तस्मात् क्षिप्रं विवि         | तयामो योजयित्वा वरूथिनीम् ॥     | ४९॥        |
| यदेतत् तेऽभिरुधि              | तं मम चैतद्धि रोचते ।           |            |
| प्रविभज्यं च सैन्य            | ॥नि यथा वा मन्यते भवान् ॥       | ५०॥        |
| प्रज्ञावान् कुलवृद्धः         | व सर्वेषां नः पितामहः ।         |            |
| आचार्यश्च <sup>1</sup> कृपश्च | ापि <b>शकुनि</b> श्चापि सौबल: ॥ | 4811       |
| यथा <sup>2</sup> ते मन्वते स  | तर्वे तथा यात्रा विधीयताम् ।    |            |
| सम्मन्त्र्य चाशु ग            | ाच्छामस् साधनार्थं महीपते ॥     | <b>५२॥</b> |
| किं तु नः पाण्डवे             | ः कार्यं हीनार्थबलपौरुषैः ।     |            |
| अत्यर्थे हि प्रणष्टार         | ते प्राप्ता वाऽपि यमक्षयम् ॥    | ५३॥        |
| तद्भवांश्चतुरङ्गेण व          | छेन महता घृत: ।                 |            |
| विराटनगरं यातु                | सर्वसैन्येन भारत ॥              | 4811       |
| ी खन्म – कारो निय             | risa I                          |            |

<sup>1.</sup> ल-घ - कृपो विद्वान्।

<sup>2.</sup> क-मन्यन्त ते। ख-र्था स्वन्ति ते। घ-म-मंस्वन्ति ते। इ-ते मन्यते।

| २६] वि                                      | वेराटपर्वेणि - गोग्रहणपर्व                                   | २१७  |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------|
| आदास्यामो हि ग                              | ।।स्तस्य वसूनि विविधानि च ।।                                 | લ લ  |
| वैशस्पायनः—<br>ततो दुर्योधनो रा             | जा वचइश्रुत्वा तु तस्य तत् ।                                 |      |
| वैकर्तनस्य कर्णस्य                          | क्षिप्रमाज्ञापयत् ततः ॥                                      | ५६   |
| शासने नित्ययुक्तं                           | तु दुइशासनमनन्तरम् ॥                                         | ५६॥  |
| दुर्योधनः—                                  |                                                              |      |
| सह वृद्धेस्तु सम्म                          | न्त्र्य क्षिप्रं योजय वाहिनीम्।                              |      |
| यथोदेशं तु गच्छ                             | ामस् सहितास्सर्वकौरवै: ॥                                     | ५७॥  |
| सुशर्मा तु यथोहि                            | ष्टं देशं यातु महारथः ।                                      |      |
| त्रिगर्तेस्सहितस्सर्वैः प्रख्यातबळपौरुषैः ॥ |                                                              | 4611 |
| प्रागेव <sup>1</sup> तु सुसंरव              | धो विराटविषयं प्रति ॥                                        | 49   |
| जघन्यतो वयं तस                              | य यास्यामो दिवसान्तरम् ।                                     |      |
| विषयं मत्स्यराजस                            | य सुसमृद्धं सुसंहितम् ॥                                      | ६०   |
| सुशर्मणा गृहीते ह                           | ु मत्स्यराजस्य गोधने ।                                       |      |
| विराटस्सैन्यमादाः                           | प त्रिगर्तेस्सह योत्स्यते ॥                                  | ६१   |
| अपरं दिवसं गास                              | तु तत्न गृह्णन्तु कौरवाः ।                                   |      |
| गवार्थे पाण्डवास्त                          | त योत्स्यान्ति कुरुभिस्सह ॥                                  | ६२   |
| तथा गत्वा यथोहे                             | हों विराटनगरान्तिकम्।                                        |      |
| 1. म—तु सुसंयत्तो                           | । क—िह सुसंयत्तो विराटनगरं।<br>ख—िह सुसंरब्धो मन्स्यराजपुरं। |      |

इति श्रीमहाभारते शतसहित्तकार्या संहितायां वैयासिक्यां विराटपर्वणि चन्न्विंशोऽध्यायः॥ २६ ॥ ॥ ४७ ॥ गोव्रहणपर्वणि चतुर्थोऽध्यायः॥ ४ ॥ [अस्मिन्नध्याये ६६॥ स्ठोकाः]

# ॥ सप्तविंशोऽध्यायः ॥

गोपैर्द्रुततरमाद्भुत्य विराटं प्रति सुद्यर्भणा गोग्रहणिनवेदनम् ॥ १ ॥ विराटादिभिर्युद्धाय निर्शमोद्यमः ॥ २ ॥ युधिष्टिरेण विराटं प्रति स्वेषां युद्धकौश्रछनिवेदनेन भ्रातृभिः सह समराभियानम् ॥ ३ ॥

वैशम्पायनः— ततस्तेषां <sup>2</sup>तदा राजंस् तत्नेवामिततेजसाम् । छद्मलिङ्गप्रविष्टानां पाण्डवानां महात्मनाम् ॥ १

<sup>1.</sup> म-न्यहे महीपते । क छहे महीपते । ख-व-ड-तस्य महीपतेः।

<sup>2.</sup> ख-ब-महाराज। म-महाराज तत्त्रैवमितीजसाम्।

| २७] विर                                      | ाटपर्वणि - गोग्रहणपर्व                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | २१९.        |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>व्</b> यतीतस्समयस्सम्यग्                  | विराटनगरे सताम्।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| कुर्वतां तस्य कर्माणि                        | विराटस्य महीपतेः ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2           |
| ततस्त्रयोदशस्यान्ते तस्                      | य वर्षस्य भारत ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| सुशर्मणा गृहीतं तु 1र                        | गोधनं तरसा बहु ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3           |
| ततश्राब्दो महानासीव                          | ्रेणुश्च दिवमस्पृशत्।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
| शङ्कदुन्दुभिघोषश्च भेरी                      | the state of the s | 8:          |
|                                              | ाणां च पदातिनाम् ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 811         |
| एवं तैस्त्वभिनिर्याय म                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| त्रिगतैंर्गृह्यमाणे तु गोप                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 911         |
| अथ त्रिगर्ता बहवः प                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| परिक्षिप्य हयैइशीवै                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>\$11</b> |
|                                              | रणे कृत्वा जये घृतिम् ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>(</b> 0. |
|                                              | स् सादिभिः प्रासधारिभिः।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |
|                                              | वारयामासुरोजसा ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| परश्वयैश्च मुसटैर् भि                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| 경기 물다는 그 그는                                  | ्जन्नुरश्वान् समन्ततः ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ٩,          |
|                                              | ास् त्रिगर्ता रथयोधिनः ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |
| 1. क—मत्स्यराजस्य गोः<br>2. ख-ध-म—बहुभिः प्र | थनम् । घ—गोधनं सर्वमेव हि।<br>तसतोमरपाणिभिः।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |

| <b>२२</b> ०                      | महाभारत <b>म्</b>           | [अ. |
|----------------------------------|-----------------------------|-----|
| विसुज्य शरवषीि                   | गोपाळान् द्रावयन् रणे ।।    | १०  |
| <sup>ा</sup> हन्यमानेषु गोपेषु ( | वेमुखेषु विशाम्पते ।        |     |
| ततो युवानस्सम्भीता               | श् श्वसन्तो रेणुकुण्ठिताः ॥ | ११  |
| जवेन महता चैव ग                  | ोपालाः पुरमात्रजन् ।        | ११॥ |
| विराटनगरं प्राप्य न              | रा राजानमबुवन् ॥            | १२  |
| सभायां राजशांदीूळम               | ् आसीनं पाण्डवैस्सह ।       |     |
| श्रुरैः परिवृतं योधैः            | कुण्डलाङ्गदधारिभिः ॥        | १३  |
| सद्भिष्ठ पण्डितस्सार्थ           | मन्त्रिभिश्रापि संवृतम् ।   |     |
| द्रष्ट्रा शीघ्रं तु गोपात        | ल विराटमिदमत्रुवन् ॥        | 88  |
| गोपालाः—                         |                             |     |
| अस्मान् युधि विनिर्ा             | र्जेत्य परिभूय सवान्धवान्।  |     |
| षष्टिं गवां सहस्राणि             | त्रिगर्ताः कालयन्ति ते ॥    | १५  |
| ताः परीप्स महाराज                | न मा नेशुः पशवस्तव ॥        | १५॥ |
| वैशस्पायनः—                      |                             |     |
| श्रुत्वा तु वचनं तेषां           | गोपालानामरिन्दमः ।          |     |
| स राजा महतीं सेन                 | ां मात्स्यानां समवाहयत्।।   | १६॥ |
| -रथनागाश्वक(छेछां प              | ।तिध्वजसमाकुळाम् ॥          | १७  |
| राजानो राजपुताश्च                | तनुत्राण्यनुभोजिरे ।        |     |
|                                  |                             |     |

<sup>1.</sup> म-इदमर्ध नास्ति।

| २७]                      | विराटपर्वणि - गोग्रहणपर्व             | २२१         |
|--------------------------|---------------------------------------|-------------|
| भानुमन्ति ।              | नेवातानि सूपसेव्यानि भागशः ॥          | १८          |
| पृथकाञ्चनस               | न्नाहान रथेष्वश्वानयोजयन् ।           |             |
| उत्कृष्य पाइ             | ग़ान् मौर्वीणां वीराश्चापेष्वयोजयन् ॥ | १९          |
| <b>ह</b> ढमायसग          | र्भे तु कवर्च तप्तकाञ्चनम् ।          |             |
| विराटस्य १               | यो भ्राता शतानीकोऽभ्यहारयत् ॥         | २०          |
| सर्वभारसहं               | वर्म कल्याणपटलं <sup>1</sup> दृढम् ।  |             |
| शतानीकाद्व               | रजो मदिराश्वोऽभ्यहारयत् ॥             | ₹१′         |
| उत्सेधे यस्य             | पद्मानि शतं सौगन्धिकानि च।            |             |
| मृष्टहाटकपरे             | न्तं सूर्यदत्तोऽभ्यहारयत् ॥           | २२          |
| <b>दृढमायसग</b>          | र्भ तु श्वेतं रुक्मपरिष्कृतम् ।       |             |
| विराटस्य सु              | तो ज्येष्ठो वीरइशङ्कोऽभ्यहारयत्।।     | २३          |
| शतसूर्य शत               | वर्ते शतविन्दु शताक्षिमत्।            |             |
| <sup>2</sup> अभेद्यकल्पं | मत्स्यानां राजा कवचमाहरत्।।           | २४          |
| ततो नानात                | नुताणि स्वानि स्वान्यत क्षातियाः।     |             |
| युयुत्सवोऽभ              | यपद्यन्त देवकल्पाः प्रहारिणः ॥        | २५.         |
| सोपस्करेषु ।             | ग्रुभेषु महत्सु समळङ्कृतान् ।         |             |
| <sup>8</sup> बृहत्काञ्चन | सन्नाहान् रथेष्वश्वानयोजयन् ॥         | २६          |
|                          | <del></del>                           | <del></del> |

<sup>1.</sup> अ-क-छ-च-ध्रुवम्। 2. क-अवध्यकत्वं। ख-घ-छ-अवध्यकत्वं। 3. ख-पृथक्। घ-मत्स्याः काञ्चनसंनाहा रथेष्व।

| २२२ महाभारतम्                                            | [अ.           |
|----------------------------------------------------------|---------------|
| सूर्यचन्द्रप्रतीकाशं मणिकाञ्चनभूषितम् ।                  |               |
| <sup>1</sup> मत्स्यस्योरुप्रमाणं च ध्वजमुच्छ्रियते रथे ॥ | २७            |
| ध्वजान् ब्रहुविधाकारान् सौवर्णान् हेममालिनः              | t             |
| यथाखं क्षत्रियाइशूरा रथेषु समयोजयन् ॥                    | २८            |
| रथेषु युज्यमानेषु कङ्को राजानमत्रवीत् ॥                  | २८॥           |
| कङ्क <b>ः—</b>                                           |               |
| मयाऽप्यस्त्रं चतुर्मार्गम् अवाप्तमृषिसत्तमात् ।          |               |
| <sup>2</sup> दंशितो रथमास्थाय पदं निर्याम्यहं गवाम् ॥    | २९॥           |
| अयं च बलवाञ् छूरो बललो दृश्यतेऽनय ।                      |               |
| गोसङ्ख्यमश्रबन्धं च संयोजय रथेषु वै ॥                    | ३०॥           |
| नैते न जातु युद्धेयुर् गवार्थमिति मे मितः।               | ३१            |
| वैशस्पायनः—                                              |               |
| अथ मात्स्योऽत्रवीद्राजा शतानीकं जघन्यजम् ।               | । ३१॥         |
| विराटः—                                                  |               |
| कङ्कश्च वळळस्सूदो दामप्रन्थिश्च वीर्यवान् ।              |               |
| <sup>3</sup> शूरास्सुवीराः पुरुषा नागराजवरोपमाः ॥        | <b>३</b> २॥ ं |
| युद्धोयुरिति मे बुद्धिर् वर्तते नात्र संशयः ॥            | 33            |
| _ <del></del>                                            |               |

<sup>1.</sup> क-ख-ख-च-म-महाप्रमाणं मात्स्यस्य ध्वजमुरक्रायते। 2. ख-च-दंसितो। क-रथमास्थाय पदवीमनुयास्थाम्यहं गवाम्। 3. म-इदमर्थं नास्ति।

| ्२७] विराटपर्वेणि - गोग्रहणपर्व २२                                                       | ₹        |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|                                                                                          |          |
| एतेपामपि दीयन्ता स्था ध्वजपताकिनः ।                                                      |          |
|                                                                                          | 8        |
| प्रतिमुख्चन्तु गातेषु दीयन्तामायुधानि च ।                                                |          |
|                                                                                          |          |
| ोनेमे जातु न युद्ध्येयुर् इति मे धीयते मतिः ॥ 💎 🥞                                        | 4        |
| वैश <del>म्</del> पायनः—                                                                 |          |
| तच्छूत्वा नृपतेर्वाक्यं शीघ्रं त्वरितमानसः ।                                             |          |
| श्रातानीकस्स पार्थेभ्यो रथान <sup>थ</sup> राजाज्ञयाऽऽदिशत् ॥ ३                           | દ્       |
| सहदेवाय राझे च भीमाय नकुळाय च ॥ ३६                                                       | 11       |
| <sup>3</sup> तान् दृष्ट्वा सहसा <sup>4</sup> शूरा राजभक्तिपुरस्सराः ।                    |          |
| निर्दिष्टा नरदेवेन रथाञ्छीघ्रमयोजयन् ॥ ३७                                                | n ·      |
| कवचानि विचित्राणि नवानि च दढानि च ।                                                      |          |
| विराटः <sup>5</sup> प्रादिशद्राजा तेषामक्षिष्टकारिणाम् ॥ ३८                              | 11       |
| तान्यामुच्य शरीरेषु दंशितास्ते महारथाः ।                                                 |          |
| तरिस्तनक्ष्वंत्ररूपास् सर्वशस्त्रविशारदाः ॥ ३९                                           | 11       |
| रथान् हेमपरिष्कारान् समास्थाय महारथाः।                                                   |          |
|                                                                                          |          |
| पाण्डवा निर्ययुर्हेष्टा दंशिता राजसत्तम ॥ ४०                                             | ₩ :<br>- |
| 1. क-म-चीराङ्गरूपाः पुरुषा नागराजकरोपमाः। [अधिकः पाट                                     | :]       |
| 2. क-ख-च-ड-म-राजन् समादिशत्।<br>3. क-ड-ते वीराः सिंहविकान्ता बळवन्तो मनस्विनः ∥अधिकः पाट | .1       |

क-ङ—ते वीराः सिंहविकान्ता बलवन्
 ख-प्र-म —स्ता राजभिक्तपुरस्कृताः ।
 ख-म—प्रदर्शे यानि ।

| २२४                   | महाभारत <b>म्</b>                                | [अ.  |
|-----------------------|--------------------------------------------------|------|
| विराटमन्वयु           | ः पश्चात् सहिताः कुरुपुङ्गवाः ।                  |      |
| _                     | ारइस्राः पाण्डवास्सत्यविक्रमाः॥                  | ४१॥  |
| दीर्घानां च ह         | दृढानां च धनुषां ते यथावलम् ।                    |      |
| उत्कृष्य पा <b>रा</b> | ान मौर्वीणां वीराश्चापेष्व <sup>1</sup> योजयन् ॥ | ४२॥  |
| ततस्सुवासस            | स्सर्वे ते वीराश्चन्दनोक्षिताः ।                 |      |
|                       | वेत क्षिप्रमधानयोजयन् ॥                          | 8311 |
| ते हया हेमस           | ाञ्छन्ना बृहन्तस्साधुवाहिनः ।                    |      |
| चोदिताः प्रट          | ग्रहरूयन्त पत्रिणामिव पङ्कतयः ॥                  | 8811 |
| भीमरूपाश्च            | मातङ्गाः प्रभिन्न <sup>2</sup> करटीमुखाः ।       |      |
| स्वारूढा युद्ध        | कुश्लैर् महामात्राधिरोहिताः ॥                    | ४५॥  |
| क्षरन्त इव ज          | नीमूतास् सुदन्ताष्षाष्टिहायनाः ।                 |      |
| राजानमन्वयु           | : पश्चात् ऋमन्त इव पर्वताः ॥                     | 8811 |
| <b>दृ</b> ढायुधजनाव   | र्गण <sup>६</sup> रथाश्वगजसङ्खुलम् ।             |      |
|                       | राटस्य शकस्येव तदा बभौ ॥                         | 8011 |
| तं प्रयान्तं मह       | हा <sup>8</sup> राजं निनीषन्तं गवां पदम् ॥       | 86   |
| विशारदानां            | वैश्यानां प्रकृष्टानां तदा नृप ।                 |      |
|                       |                                                  | 77   |

क-च-म—चोदयन्।
 म—कटसंकुलाः। ख-घ—करटामुखाः। ङ—कटकामुखाः।
 अ—निषेधन्तं क—राज निनीषन्तं।
 ख—राज निरीक्षन्तं। घ—राज निषीदन्तं।

| २८] विराटपर्यणि - गोग्रहणपर्व                           | २२५ |
|---------------------------------------------------------|-----|
| विंशतिस्तु सहस्राणि नराणामनुयायिनाम् ॥                  | ४९  |
| अष्टौ रथसहस्राणि दश नागशतानि च ।                        |     |
| <sup>1</sup> विंशचाखसहस्राणि मात्स्यानां त्वरितं ययुः ॥ | цо  |
| तद्नीकं विराटस्य ग्रुग्रुभेऽतीव भारत ।                  |     |
| वसन्ते बहुपुष्पाढ्यं काननं चित्रितं यथा ।।              | ५१  |

इति श्रीमहाभारते शतसहिष्मकायां संहितायां वैयासिक्यां विराटपर्वणि सप्तविंशोऽध्यायः ॥ २७ ॥ ॥ ४७ ॥ गोग्रहणपर्वणि पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ [अस्मिन्नध्याये ५१ श्कोकाः]

# ॥ अष्टाविंशोऽध्यायः ॥

विराटसुशर्मसैन्ययोर्युद्धम् ॥ १ ॥ युधिष्ठिरादिनिहृतानां गणनम् ॥ २ ॥ विराटसुशर्मणोर्युद्धम् ॥ ३ ॥

# वैशस्पायनः— 2 निर्ययुर्नगराच्छूरा व्यूढानीकाः प्रहारिणः । त्रिगर्तानस्प्रश्चन् मात्स्यास् सूर्ये परिणते सति ॥ 3 ते विगर्ताश्च मात्स्याश्च व्यूढानीकाः प्रहारिणः । अन्योन्यमभिवर्तन्ते गोषु गुध्रा महाबलाः ॥ 1. अ—विश्व। 2. अ-घ-इ-च-म—निर्यायन।

<sup>1.</sup> अ—दिंश। 3. अ—इदमर्थं नास्ति। D—15

<sup>2.</sup> क-व्यवसंयद्भिः। ख-व्यतिषङ्गद्भिः। घ-प्रतिसंयद्भिः।

| २८] विराटपर्वणि - गोग्रहणपर्व                    | २२७ |
|--------------------------------------------------|-----|
| अहरूयत शिरिश्चन्नं रजोध्वस्तं सकुण्डलम् ॥        | ११  |
| दृश्यन्ते तत्र गात्राणि वीरैहिछन्नानि भागशः ।    |     |
| सालस्कन्धनिकाञ्चानि क्षत्रियाणां महामृधे ॥       | १२  |
| नागभोगनिकादेश्य बाहुभिश्चन्दनोक्षितैः।           |     |
| आकीर्णा वसुधा तत्र शिरोभिश्च सकुण्डलै: ॥         | १३  |
| यथा वा वाससी ऋक्णे महारजतरिञ्जते।                |     |
| विभ्रती युवती इयामा भाति तद्वद्वसुन्धरा ॥        | 8 8 |
| उपद्याम्य रजो भौमं रुधिरेण प्रवर्षता ।           |     |
| कइमछं प्राविशद्धोरं निर्मर्यादमवर्तत ॥           | १५  |
| युधिष्ठिरोऽपि धर्मात्मा भ्रातृभिस्सहितस्तदा ।    |     |
| व्यूहं कृत्वा विराटस्य अन्वयुध्यत पाण्डवः ॥      | १६  |
| <br>आत्मानं इयेनवत् कृत्वा तुण्डमासीचुधिष्ठिर: । |     |
| पक्षौ यमौ च भवतः पुच्छमासीद्वृकोदरः ॥            | १७  |
| सहस्रं न्यहनत् तत्र कुन्तीपुत्नो युधिष्ठिरः ॥    | १७॥ |
| भीमसेनस्सुसङ्कुद्धस् सर्वशस्त्रभृतां वरः ।       |     |
| द्विसहस्रं रथान् वीरः परलोकं प्रवेशयत् ॥         | १८॥ |
| <br>नकुलिशतं जन्ने सहदेवश्चतुर्शतम् ॥            | १९  |
| शतानीकदशतं हत्वा मदिराश्वश्चतुदशतम् ।            |     |

| रंद८                                   | महाभारतम्                | [अ.  |
|----------------------------------------|--------------------------|------|
| <sup>1</sup> प्रहृष्टां महती सेनां वि  | गर्तानां महारथौ ॥        | २०   |
| आच्छीतां बहुसाहस्रं के                 | <b>शाकेशि रथारथि ।</b> । | ર બો |
| लक्षयित्वा त्रिगतीनां ते               | प्रविष्टौ महाचमूम् ।     |      |
| जग्मतुस्सूर्यदत्तश्च <sup>2</sup> मदिः | राइवश्च पृष्ठतः ॥        | २१॥  |
| शङ्खो विराटपुतस्तु महेर                | व्वासो महाबलः ।          |      |
| विनिन्नन् समरे शत्रून् प्र             | विवेश महाचमूम् ॥         | २२॥  |
| विराटस्तत्र सङ्गामे हत्व               | । पञ्चशतं रथान् ।        |      |
| कुञ्जराणां शतं चैव सह                  | स्त्रं वाजिनामपि ॥       | २३॥  |
| चरन स विविधान् मा                      | र्णान् रथेन रथयूथपः।     |      |
| त्रिगर्तानां सुशर्माणम् अ              | गच्छेद्रुक्मरथं रणे ॥    | २४॥  |
| तौ तु प्राहरतां तत्र महे               | ष्वासौ महावलौ ।          |      |
| अन्योन्यमभिनिन्नन्तौ <sup>3</sup> र    | गोषु गोष्टषभाविव ॥       | २५॥  |
| राजसिंही सुसंरब्धी द                   |                          |      |
| कृतास्त्रों निशितैर्वाणैर्             | वारयामासत् रणे ॥         | २६॥  |

<sup>1.</sup> क-घ-च-म-प्रविष्टी।

<sup>2.</sup> च-विमलाक्षश्च। क-विमलाश्चश्च। घ-विशालाश्रश्र विष्ठितः। ङ-बळ्ळश्रापि।

<sup>3.</sup> क**-ध-**म-गोष्टे।

<sup>4.</sup> क-ख-घ-च-मं-विरेजतुरमर्षणो । 5. क-ख-च-असिशक्तिप्रश्वधैः। म-अभिन्नन्तौ प्रस्परम्। घ-दारयामासत् रणे।

२८] विराटपर्वणि - गोग्रहणपर्व २२९

¹मात्स्यो राजा सुशर्माणं विव्याध निशितैश्शरैः ।

पञ्चभिः पञ्चभिर्वाणैर् विव्याध चतुरो ह्यान् ॥ २७॥

हाभ्यां सूतं च विव्याध केतुं च त्रिभिराश्चगैः ॥ २८

तथैव मात्स्यराजं तु सुशर्मा युद्धदुर्भदः ।

पञ्चाशद्भिश्शतैर्वाणैर् विव्याध परमास्त्रवित् ॥ २९

तयोर्वेलानि राजेन्द्र समस्तानि महारणे ।

नाजानन्त तदाऽन्योन्यं प्रदोषे राजसा वृते ॥ ३०

इति श्रीमहाभारते शतसहस्तिकायां संहितायां वैयासिक्यां विराटपर्वणि अष्टाविशोऽध्यायः॥ २८॥
॥ ४७॥ गोत्रहणपर्वणि षष्टोऽध्यायः॥ ६॥
[असिख्यायो ३० स्टोकाः]

<sup>1.</sup> क-ख-व-म-ततो रथाम्यां रियनो व्यतीयातां समस्ततः।
शरान् सस्जनुदृशीवं तोयधारा घनाविव ॥
अन्योन्यमभिसंरब्धौ दन्ताम्यामिव कुआरी ।
कृतास्त्रौ निशितैर्वाणैर् दारयामासत् रणे ॥
[अधिकः पाठः]

# ॥ एकोनत्रिशोऽध्यायः ॥

सुशर्मणा युद्धे विरादस्य ग्रहणम् ॥ १ ॥ भीमेन युधिष्ठिरचोदनया विरादस्य मोचनपूर्वकं सुशर्मणो बन्धनम् ॥ २ ॥ युधिष्ठिरेण करुणया सुशर्मणो विमोक्षणम् ॥ ३ ॥

## वैशस्पायनः— गरिकामे हो।

तमसाऽभिष्ठुते छोके रजसा चैव भारत ।

व्यतिष्ठन्त मुहूर्त ते व्यूढानीकाः प्रहारिणः ॥

ततोऽन्धकारं प्रणुदन्तुद्विष्ठिन्निशाकरः ।

कुर्वाणो विमछां राविं नन्दयन् क्षत्रियान् रणे ॥

ततः प्रकाशमासाद्य पुनर्युद्धमवर्तत ।

घोररूपं ¹तदा तिसन्नविक्षन्त परस्परम् ॥

ततस्सुशमी त्रैगर्तस् सह भ्रात्रा सुवर्मणा ।

अभ्यद्रवन्मत्स्यराजं रथन्नातेन सर्वशः ॥

ततो रथाभ्यां प्रस्कन्द्य भ्रातरो क्षत्रियावुभौ ।

गदापाणी सुसंरब्धौ समभ्यद्रवतां हयान् ॥

वर्षेत्र नेषां वर्णवर्धि वर्षा

तथैव तेषां तुमुलानि तानि ऋद्धानि चान्योन्यमभिद्रवन्ति ।

<sup>1.</sup> म-तदा तेपामवेक्षन्त । क-ख-घ-तदा तेषां नावेक्षन्तः।

| २९]           | विराटपर्वणि - गोग्रहणपर्व                | २३१ |
|---------------|------------------------------------------|-----|
| गद            | ासि <sup>1</sup> पट्टैश्च परश्वथैश्च     |     |
|               | प्रासैश्च तीक्ष्णामसुरूपधारै: ॥          | Ę   |
| वलं           | तु मात्स्यस्य बलेन राजा                  |     |
|               | सर्वे त्रिगर्ताधिपतिस्सुशर्मा ।          |     |
| प्रम          | ध्य जित्वा च निपीड्य मत्स्यान्           |     |
|               | विराटमोजस्विनमभ्यधावत् ॥                 | હ   |
| मत्ताविव घृ   | षावेतौ गजाविव मदोद्धतौ ।                 |     |
| सिंहाविव ग    | जियाही पृत्रशकाविवोद्धती ॥               | G   |
| उभौ तुल्यव    | छोत्साहावुभौ तुल्यपराक्रमौ ।             |     |
|               | बवि <sup>2</sup> दुषावुभौ युद्धविशारदौ ॥ | ς.  |
| तौ निहत्य प्र | थिंग्धुर्यावुभौ तौ पार्षिणसारथी।         |     |
|               | धनुर्पाही विष्णुकंसाविवोद्धती ॥          | १०  |
| सुशमी परर्व   | ोरघ्नो बलवान् वीर्यवान् गदी ।            |     |
| ~             | राजानं जीवयाहमथाप्रहीत् ॥                | ११  |
| तमुन्मध्य सु  | हार्मा तु विराटं भीमविक्रमम् ।           |     |
| स्यन्दनं स्वं | समारोप्य प्रययौ ज्ञीन्नवाहनः ॥           | १२  |
| तस्मिन् गृही  | ते नृपतौ विराटे बलवत्तरे।                |     |
| वलं सर्वे वि  | भग्नं तन्निरुत्साहं निराशकम् ॥           | १३  |
| 1. क-स-इह     | हैश्च। <b>स-ब-</b> खड़ेश्च।              |     |

<sup>1.</sup> क-म--श्रूलेश्च। 2. क-ख-ड--क्षेपा।

| २३२              | महाभा <b>रतम्</b>                 | [अ. |
|------------------|-----------------------------------|-----|
| प्राटवस्त भयान्य | गत्स्यास् विगर्तैरिदिता रणे।      | :   |
|                  | र्वासु पलायन्ति च गान्ति च ॥      | १४  |
| . —              |                                   |     |
| -                | गेषु कुन्तीपुत्रो युधिष्टिरः ।    |     |
| अभ्यभाषत धर्म    | ित्मा भीमसेनमरिन्दमम् ॥           | १५  |
| युधिष्टिरः—      |                                   |     |
| मात्स्यराजः पर   | ामृष्टस् त्रिगर्तेन सुशर्मणा ।    |     |
| तं मोक्षय महा    | बाह्ये मा गमद्विषता वशम् ॥        | १६  |
| उषितास्सा सुख    | ं सर्वे सर्वकामैस्सुपूजिताः ॥     | १६॥ |
| भीमसेन महाव      | ाहो गृहीतं तु सुशर्मणा ।          |     |
| त्रायस्य मोचय    | क्षिप्रम् अस्मत्त्रीतिकरं नृपम् ॥ | १७॥ |
| भीमसेन त्वया     | कार्यो तस्य वासस्य निष्कृतिः ॥    | १८  |
| वैशम्पायनः       |                                   |     |
| तं तथावादिनं     | तत भीमसेनो महाबलः।                |     |
| अभ्यभाषत दु      | वर्षी रणमध्ये युधिष्ठिरम् ॥       | १९  |
| भीमः—            |                                   |     |
| अहमेनं परित्रा   | स्ये शासनात् तव पार्थिव ।         |     |
| पश्येदं सुमहत्   | कर्म युध्यतो मम शत्रुभिः॥         | २०  |
| स्वबाहुबलमाश्रि  | गता परेषामसमं रणे।                |     |
| एकान्तमाश्रितो   | राजंस् तिष्ठ त्वं भ्रावृभिस्सह ॥  | २१  |

| २९]                             | विराटपर्वणि - गोग्रहणपर्व                                                                                      | २३३                      |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <sup>1</sup> अयं वृक्षो महा     | सारो गिरिमात्रो वनस्पतिः।                                                                                      |                          |
| अहमेनं समारु                    | य पोथियिष्यामि शालवान् ॥                                                                                       | २२                       |
| वैशम्पायनः                      | <del></del>                                                                                                    |                          |
| तं मत्तमिव मार                  | तङ्गं वीक्षमाणं वनस्पतिम्।                                                                                     |                          |
| अत्रवीद्धातरं वी                | रं धर्मराजो युधिष्ठिरः ॥                                                                                       | २३                       |
| युधिष्टिरः—                     |                                                                                                                |                          |
| मा भीम साहर                     | i कार्षीस् तिष्ठत्वेष वनस्पतिः ॥                                                                               | २३॥                      |
| मा त्वां वृक्षेण                | कर्माणि कुर्वन्तमतिमानुषम् ।                                                                                   |                          |
| जनास्समवबुध्ये                  | रन् भीमोऽयमिति भारत ॥                                                                                          | २४॥                      |
| मा यहीस्त्वमिमं                 | वृक्षं सिंहनादं च मानद ।                                                                                       | en beskel<br>Geografie   |
| <sup>2</sup> वृक्षं चेत् त्वं न | ायेवीर विज्ञास्यति जनो ध्रुवम् ॥                                                                               | २५॥                      |
| अन्यदेवायुधं गृ                 | ह्य प्रतिपद्यस्व मानुषम् ।                                                                                     |                          |
| चापं वा यदि                     | वा शक्ति निश्चिशं वा गृहाण भो ॥                                                                                | २६॥                      |
| यदेव मानुषं र्भ                 | ोम भवेदन्यैरलक्षितम् ।                                                                                         |                          |
| तदेवायुधमादाय                   | । मोचयाशु महीपतिम् ॥                                                                                           | २७॥                      |
| यमौ च पक्षरक                    | तौ ते भवितारी महावछी।                                                                                          |                          |
| व्यायच्छतस्ते र                 | तमरे मत्स्यराजं परीप्सतः ॥                                                                                     | २८॥                      |
| 1. क- <b>म-</b> सुस्कः          | न्धोऽयं महाबुक्षी गदारूप इब स्थितः।                                                                            |                          |
| 2. ख-इमं <b>दृक्षं</b>          | rangeria de la companya de la compa | ाठान्तरम् ]<br>वकः पाठः] |

| 1वैशक्पायनः—                                             |     |
|----------------------------------------------------------|-----|
| <sup>1</sup> इत्युक्त्वा भीमसेनं तं स्वयमेव युधिष्ठिरः । |     |
| अन्वयाज्ञवनैरश्वैः परीप्सन् मात्स्यसत्तमम् ॥             | २९॥ |
| भ्रातुर्वचनमादाय भीमो वृक्षं विसृज्य च ।                 |     |
| चापमादाय सम्प्राप्तो रथमारुद्य पाण्डवः ॥                 | ३०॥ |
| <sup>2</sup> ते संहतास्तर्व एव हयान् पार्था अचोद्यन ।    |     |
| दिञ्यास्त्रकुशलास्सर्वे नीतिज्ञाश्चास्प्रशन् परान् ॥     | ३१॥ |
| ततस्समस्तास्ते सर्वे तुरगानभ्यचोद्यन् ।                  |     |
| दिव्यमस्त्रं विकुर्वाणास् विगर्ताश्चाप्युपादवन् ॥        | ३२॥ |
| तान् निवृत्तरथान् द्रष्ट्वा पाण्डवान् महतीं चमूम् ।      |     |
| वैराटिः परमऋद्धो युयुधे परमाद्भुतम् ॥                    | ३३॥ |
| <sup>8</sup> त्रिगर्तास्समातिकन्य अयुध्यन्त जयैषिण: ॥    | ३४  |
| तान् भीमसेनस्सङ्कुद्धस् सर्वशस्त्रभृतां वरः ।            |     |
| द्विसहस्रं रथान् वीरः परलोकं ⁴प्रवेशयत् ॥                | ३५  |
| सहस्रं प्राहिणोद्राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्टिरः ।          |     |
| नकुलश्चापि सप्तैव शतानि प्राहिणोच्छरैः ॥                 | ३६  |
| शतानि त्रीणि शूराणां सहदेवः प्रतापवान् ।                 |     |
| युधिष्टिरसमादिष्टो निजन्ने पुरुषर्षभः ॥                  | ३७  |

<sup>1.</sup> अ-ख-ब-इ-च-म-अयं छोको न दश्यते। 2. अ-ख-घ-इ-च-म-अयं छोकोनास्ति। 3. क-श्रिगतान् समितिकस्य जयमत्तान् सुयुध्यतः।

<sup>4.</sup> ख-म-अदर्शयत्।

| २९] विराटपर्वेणि - गोग्रहणपर्व                          | २३५                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| प्रविदय महतीं सेनां त्रिगर्तानां महावलाः।               |                                                                                                                                                                                                                                 |
| क्षोभयन्तस्र सैन्यानि सिंहाः क्षुद्रमृगानिव ॥           | ३८                                                                                                                                                                                                                              |
| ततो युधिष्ठिरो राजा त्वरमाणो महावलः ।                   |                                                                                                                                                                                                                                 |
| अभिद्रुत्य सुशर्माणं शरैरभ्यहनद्भुशम् ॥                 | ३९                                                                                                                                                                                                                              |
| सुज्ञर्माऽपि सुसङ्कुद्धस् त्वरमाणो युधिष्ठिरम् ।        |                                                                                                                                                                                                                                 |
| अविध्य <sup>1</sup> दशभिर्वाणैश् चतुर्भिश्चतुरो हयान् ॥ | 80                                                                                                                                                                                                                              |
| ततो राजन् क्षिप्रकारी कुन्तीपुत्रो 2ष्टकोदरः।           |                                                                                                                                                                                                                                 |
| समासाद्य सुश्चर्माणम् अश्वांस्तस्य न्यपातयत् ॥          | 88                                                                                                                                                                                                                              |
| पृष्ठ <sup>3</sup> गोपांस्तु तस्याथ हत्वा परमसायकै: ।   |                                                                                                                                                                                                                                 |
| अथास्य सारिथं ऋुद्धो रथोपस्थादपातयत् ॥                  | ४२                                                                                                                                                                                                                              |
| चक्ररक्षरतु शूरश्च शोणाश्चो नाम नामतः।                  |                                                                                                                                                                                                                                 |
| स भयाद्विरथं दृष्ट्वा त्रिगर्ते व्याजहात् तदा ॥         | ४३                                                                                                                                                                                                                              |
| ततो विराटः प्रस्कन्च रथादथ सुशर्मणः ।                   | e de la composition de la composition<br>La composition de la |
| गदामस्य परामृक्य तमेवाभ्यहनद्वर्ली ।।                   | 88                                                                                                                                                                                                                              |
| स चचार गदापाणिर् षृद्धोऽपि तरुणो यथा।।                  | 8811                                                                                                                                                                                                                            |

<sup>1.</sup> क-म च विभि।

<sup>2.</sup> अ-ख-ध-ङ--युधिष्टिरः। 3. ख-घ-म--गोपौ च।

स-प्रस्कन्य तावद्वीमस्तु स्वरथाद्वीमविक्रमः।
 उत्प्रुत्यागत्य वेगेन तद्वथे विनिपात्य च ॥
 सुक्षमणिक्षिरारोऽगृह्णात् पुनराश्वात्य युक्यतः।
 अग्रादिरेविनिक्षिप्य सिंहः श्रुद्धमृगं यथा ॥
 उक्ष्वमृत्युत्य मार्जार आखोर्यह्विन्छरो स्वा ॥

<sup>2.</sup> अ-ख-ब-म-इदमध नास्ति।

<sup>3.</sup> अ**-**ङ-च —बीर्यबान् ।

<sup>4.</sup> क-महाबलाः। अ-ङ-च-जितेन्द्रियाः।

| २९] विराटपर्वणि - गोग्रहणपर्व                                                                                                                                       | २३७.        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| दर्शयामास भीमस्तु सुशर्माणं नराधिपम् ॥                                                                                                                              | <b>५</b> २॥ |
| प्रोवाच पुरुषव्याघो भीममाहवशोभिनम् ॥<br>युधिष्ठरः—                                                                                                                  | 43          |
| तं राजा प्राहसहृष्ट्वा मुच्यतां वे नराधमः ॥<br>वैशम्पायनः—                                                                                                          | ५३॥         |
| एवमुक्तोऽब्रवीद्गीमस् सुज्ञामीणं महावलम् ॥<br>भीमः—                                                                                                                 | 48          |
| जीवितुं चेच्छसे मृढ हेतुं मे गदतश्र्णु ।                                                                                                                            |             |
| दासोऽसीति त्वया वाच्यं संसत्सु च सभासु च ॥                                                                                                                          | 44          |
| एवं ते जीवितं दद्याम् एष युद्धजितो विधिः ।।<br>वैशम्पायनः—                                                                                                          | , ५५॥,      |
| तमुवाच ततो ज्येष्ठो भ्राता सप्रणयं वषः ॥<br>युधिष्ठरः—                                                                                                              | 48          |
| मुख्य मुख्याधमाचारं प्रमाणं यदि ते वयम् ।                                                                                                                           |             |
| दासभावं गतो होष विराटस्य महीपतेः॥                                                                                                                                   | 40          |
| अदासो गच्छ मुक्तोऽसि मैवं कार्षीः कदाचन ॥<br>वैशम्पायनः—                                                                                                            | ५७॥         |
| एवमुक्ते तु सत्रीडस् सुशर्माऽसीद्धोमुखः ॥                                                                                                                           | 46          |
| मोचयित्वा विराटं तु पाण्डवास्ते हतद्विषः ।                                                                                                                          |             |
| स्वबाहुबल्रसम्पन्ना हीनिषेवा यतन्नताः ॥                                                                                                                             | 49          |
| सङ्गामशिरसो मध्ये तां रातिं सुखिनोऽवसन् ॥                                                                                                                           | 4911        |
| हति श्रीमहाभारते शतसहस्त्रिकायां संहितायां वैयासि<br>विराटपर्वणि एकोन्तिंशोऽध्यायः ॥ २९ ॥<br>॥ ४७ ॥ गोप्रहणपर्वणि सप्तमोऽध्यायः॥ ७ ॥<br>[अस्मिन्नध्याये ५९॥ इलोकाः] | Table 1     |
|                                                                                                                                                                     |             |

<sup>1.</sup> क-स मुक्तोऽभ्येत्य राजानम् अभिवाद्य प्रतस्थिवान् ॥ [अधिकः पाटः]

# ॥ त्रिशोऽध्यायः ॥

# युधिष्ठिरचोदनया विराटप्रेषितैर्दृतैर्नगरमेत्य जयोद्घोषणम् ॥ ९ ॥

| वैशस्पायनः—                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ततो विराटः कौन्तेयान् अतिमानुषविक्रमान् ।          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| अर्चेयामास वित्तेन मानेन च महारथान् ॥              | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| वचसा चैव सान्त्वेन स्नेहेन च मुदाऽन्वित: ॥         | शा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| विराटः—                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| यथैव मम रत्नानि युष्माकं तानि वै तथा।              | e de la companya de l |
| कार्यं कुरुत तैस्सवेंर् यथाकामं यथासुखम् ॥         | २॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ददाम्यलङ्कृताः कन्या वसूनि विविधानि च ।            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| मनसा चाप्यभिष्रेतं यद्वइश्रत्नुनिवर्हणाः ॥         | ३॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| युष्माकं विक्रमाद्य मुक्तोऽहं स्वस्तिमानिति ।      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| तस्माद्भवन्तो मत्स्यानाम् ईश्वरास्सर्वे एव हि ॥    | 811                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| वैशम्पायनः—                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| तं तथावादिनं सर्वे कौरवेयाः पृथक् पृथक् ।          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>ऊचुः प्रहृ</b> ष्टमनसो युधिष्ठिरपुरोगमाः ॥      | 411                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| पाण्डवः-                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| प्रतिनन्दामहे वाचं सर्वथैव विशाम्पते ।             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| एतेनैवाद्य प्रीतास्सो यत् त्वं मुक्तोऽसि शत्रुभिः। | ll [8]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

क-ख-ङ-म—शूद्रस्य। घ—रुद्रस्य।

<sup>2.</sup> क-ख-घ-म-तथैव च मम प्रीत्या प्रतिगृह्ण ममान्तिके।

<sup>3.</sup> क-म-प्रतीतश्चेत् पुनस्तुष्टः। ख-प्रतीतश्चेत् ततस्तुष्टः। घ-प्रतीतश्चेत् पुरं तुष्टः।

| <b>30</b> ]               | विराटपर्वणि - गोग्रहणपर्व                                          | 288 |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----|
| विसर्जय नृप               | भेष्ठ <b>वरमेतद्</b> हं वृणे ।।                                    | २१  |
|                           | तः—<br>ङ्केन विराटो राजसत्तमः ।<br>ः कङ्कं सुशर्मा यातु चेष्टतः ।। | २२  |
| कङ्कः—                    | <b>.</b>                                                           |     |
| गच्छन्तु दूता             | स्वरिता नगरं तव पार्थिव ।                                          |     |
| सुहृदां प्रियमा           | ख्यातुं घोषयन्तु च ते जयम् ॥                                       | २३  |
| वैशम्पायन                 | नः—                                                                |     |
| ततस्तद्वचनान्य            | माल्यो दूतान् राजा समादिशत्।।                                      | २३॥ |
| विराटः—                   |                                                                    |     |
| आचक्षध्वं पुर             | रं गत्वा सङ्गामे विजयं मम ।                                        |     |
| <sup>1</sup> कुमार्थस्समल | ङ्कृत्य पर्यागच्छन्तु मे पुरात् ॥                                  | २४॥ |
| वादित्राणि घ              | सर्वाणि गणिकाश्च खळङ्कृताः ।                                       |     |
| प्रत्यायान्तु च           | में शीवं नागरास्सर्व एव हि ॥                                       | २५॥ |
| वैशस्पायः                 | <b>नः</b>                                                          |     |
| एवमुक्तासाथा              | दूता रात्री यात्वा तु केवलम्।                                      |     |
| ततोऽन्तरा वै              | उषिता दूताइशीघानुयायिनः ॥                                          | २६॥ |
| नगरं प्राविशं             | स्ते वै <sup>2</sup> सम्यगभ्युदिते रवौ ॥                           | २७  |
|                           |                                                                    |     |

<sup>1.</sup> ख-घ-छ-म-कुमारा।
2. क-छ-च-म-सूर्ये सम्यगथोदिते। ख-सूर्ये सद्यो यथोदिते।
घ-सूर्यं स्रोदयने तथा।
D-16

विराटनगरं प्राप्य शीव्रं नान्दीमयोषयन् । <sup>1</sup>पताकोत्तरमालाढ्यं पुरमप्रतिमं यथा ॥

२८

इति श्रीमहाभारते शतसहित्रकायां संहितायां वैयासिक्यां विराटपर्वीण विंशोऽध्यायः ॥ ३० ॥ ॥ ४७ ॥ गोग्रहणपर्वीण अष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥ श्रिसम्बद्ध्याये २८ श्लोकाः

# ॥ एकत्रिंशोऽध्यायः ॥

दुर्योधनेन भीष्मद्रोणादिभिः सह विराटनगरमेत्य उत्तरभागे गर्वा ग्रहणम् ॥ १ ॥ गोपालेन केनचित् पुरमेत्य उत्तरं प्रति कुरुभिगौँग्रहणस्य निवेदनम् ॥ २ ॥

### वैशस्पायनः-

याते त्रिगतीन् मात्स्ये तु पश्चंतान् वै परीप्सति ।
दुर्योधनस्सहामात्यो विराटपुर मभ्यगात् ॥ १
भीष्मद्रोणौ च कर्णश्च कृपोऽपि परमास्त्रवित् ।
द्रौणिश्च सौबल्क्ष्मैव तथा दुश्शासनश्चलः ॥ २
विविशतिर्विकर्णश्च चित्रसेनश्च वीर्यवान् ।
दुस्सहो दुर्भुखन्नैव एते चान्ये महारथाः ॥ ३

<sup>1.</sup> क-ष-छ-ष-म-पताको ब्ल्यमालाढ यं।

<sup>2.</sup> क-ख-**ब-म-**मेल च!

| ३१]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | विराटपर्वणि - गोग्रहणपर्व                     | २४३ |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|
| संवे मत्स्यानु                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | पागम्य विराटस्य महीपतेः।                      |     |
| गोपान विद्रा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | व्य तरसा गोधनं जहुरोजसा ॥                     | ጸ   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | स्नाणि कुरवः कालयन्ति च ।                     | v   |
| महता रथवंशे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ोन परिगृह्य समन्ततः ॥                         | ٩   |
| _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <sup>1</sup> रोषेण हन्यतां तैर्महारथै: ।      |     |
| आरावस्सुमह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ानासीत् सम्प्रहारे भयङ्करे ॥                  | ६   |
| _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | सन्त्रस्तो रथमास्याय सत्वरः।                  |     |
| जगाम नगर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | यैव परिक्रोशंस्तदाऽऽर्तवत् ।।                 | ৩   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | रं राज्ञो नृपवेदमाभ्ययात् तदा ।               |     |
| अवतीर्य रथा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | त् तूर्णम् आख्यातुं प्रविवेश ह ॥              | 6   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | यं नाम पुत्नं मात्स्यस्य मानिनम् ।            |     |
| तस्मै तत् सर्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | र्वमाचष्ट राष्ट्रस्य पशुकर्षणम् ॥             | 9   |
| गवाध्यक्ष                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                               |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | स्राणि कुरवः कालयन्ति ते।                     |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | त्तिष्ठ गोधनं राष्ट्रवर्धन ॥                  | १०  |
| Service Total Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | प्रेप्सुः क्षिपं निर्याहि वे स्वयम् ।         |     |
| La company of the com | यो महीपाळस् सैन्यपाळिमहाकरोत् ॥               |     |
| 1. क-च-स-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -बोषेण। खबोषेषु हन्यते दुन्दुभिर्म <b>हान</b> | (t  |

| २४४ महाभारतम्                                                                                                 | [अ. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| त्वां वै परिषदो मध्ये स्नावते हि नराधिप:।                                                                     |     |
| पुत्रो ममानुरूपश्च शूरश्चेति कुलोद्दहः ॥                                                                      | १२  |
| इष्वस्वनिपुणो योद्धा सर्वशस्त्रविशारदः।                                                                       |     |
| समर्थस्समरे योद्धं कौरवैस्सह तादृशैः ॥                                                                        | १३  |
| तस्य तत् सत्यमेवास्तु मनुष्येन्द्रस्य भाषितम् ।                                                               |     |
| जयश्च नियतो युद्धे कौरवा <sup>।</sup> यान्तु विद्रुताः ॥                                                      | 88  |
| आवर्तय कुरूञ्जित्वा परा्न् पद्यपतिर्यथा ।                                                                     |     |
| निर्देहैपामनीकानि भीमेनेइवरतेजसा ॥                                                                            | 84. |
| धनुइच्युते रुक्मपुङ्केश् चित्रैस्सन्नतपर्वाभिः ।                                                              |     |
| द्धिपतां भिन्ध्यनीकानि गजानामिव यूथपः ॥                                                                       | ₹ € |
| वाणोपवीणां ज्यातन्त्रीं चापदण्डां महास्वनाम् ।                                                                |     |
| प्रविदय महतीं सेनां धनुर्वीणां प्रवादय ।।                                                                     | 8.6 |
| निर्याहि नगरात् तूर्णे राजपुत्र किमास्यते ।                                                                   |     |
| श्वेताः काञ्चनसन्नाहा रथे युज्यन्तु ते हयाः ॥                                                                 | १८  |
| ध्वजं च सिंहं सौवर्णम् उच्छ्रयस्व <sup>2</sup> रथे विभो ॥                                                     | १८॥ |
| रक्मपुङ्धाः प्रसन्नामा मुक्ता इस्तवता त्वया ।                                                                 |     |
| छादयन्तु शरास्सूर्यं राज्ञामायुर्निरोधकाः ॥                                                                   | १९॥ |
| 1. क-ख-ख-म-श्रध्नवं हताः। च-श्रध्नवं गताः।<br>2. म-तथा विभो। अ-रथोत्तम। ख-महाविभो।<br>च-यथा विभो। ङ-रथोत्तमे। |     |

रणे जित्वा कुरून् सर्वान् वज्रपाणिरिवासुरान् ।
यशो महदवाप्य त्वं प्रविशेदं पुरं पुनः ॥ २०॥
त्वं हि राष्ट्रस्य परमा गतिर्मात्स्यपतेस्सुत ।
गतिमन्तो भवन्त्वद्य सर्वे विषयवासिनः ॥ २१॥

इति श्रीमहाभारते शतसहस्त्रिकार्या संहितायां वैयासिक्यां विराटपर्वणि एकविंशोऽध्यायः ॥ ३१ ॥ ॥ ४७ ॥ गोत्रहणपर्वणि नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ [असिकध्याये २१॥ श्लोकाः]

# ॥ द्वात्रिंशोऽध्यायः ॥

उत्तरे समुचितसारथेरभावेन खिद्यमाने अर्जुनेन द्वौपर्दी प्रति उत्त-राय बृहन्नळायाः सारथ्यकौश्रुक्टनिवेदनचोदना ॥ १ ॥ श्रातृचोद्दितया उत्त-रया बृहन्नळां प्रति उत्तररथसारथ्यकरणप्रार्थना ॥ २ ॥ उत्तरेण सारधी-भूतेनाजुनेन सह कुरून् प्रति रणायाभियानम् ॥ ३ ॥

वैशम्पायनः—

पक्षीमध्य उक्तस्तेनासौ वाक्यं तेजःप्रवर्धनम् । अन्तःपुरे श्लाघमान इदं वचनमत्रवीत ॥

8

उत्तरः-

अद्याहमनुगच्छेयं दृढधन्वा गवां पदम् ।

ख-च-ततो जनसमक्षं तु स्त्रीमध्ये च विशेषतः । गवाध्यक्षेण संप्रोक्तं वाक्यं तेजः प्रवर्धनम् ॥ [अधिकः पाटः]

ब-युद्धं प्रधार्यताम्।

| ३२]                         | विराटपर्वणि - गोग्रहणपर्व                        | 286    |
|-----------------------------|--------------------------------------------------|--------|
| वैशस्पायन                   |                                                  | e i    |
| तस्य तद्वचनं                | श्रुत्वा स्त्रीषु चात्म <sup>1</sup> प्रशंसनम् । |        |
| नामर्षयत पाइ                | बाली वीभत्सोः परिकीर्तनम् ॥                      | ु ११   |
| श्रुत्वा तद्र्जुनो          | वाक्यम् उत्तरेण प्रभाषितम् ।                     |        |
| <sup>2</sup> पाञ्चालीमर्जुः | नो वाक्यम् उवाच तद्नुस्मरन् ॥                    | १३     |
| अतीतसमये व                  | हाले प्रियां भार्यामभाषत ।                       |        |
| द्रुपदस्य सुतां             | राज्ञः पाञ्चाली रूपसम्मताम् ॥                    | १३     |
| सत्यार्जवगुणो               | पेतां भर्तुः प्रियहितैषिणीम् ॥                   | १३॥    |
| अर्जुनः—                    |                                                  |        |
| उत्तरां त्रुहि प            | गिख्रालि गत्वा क्षिप्रं ग्रुचिसिते ॥             | 88     |
| इयं किल पुरा                | युद्धे खाण्डवे सन्यसाचिन:।                       |        |
| सारथिः पाण्ड                | हुपुतस्य पार्थस्य तु बृहत्रला ॥                  | १५     |
| महाञ्जयो भवे                | युद्धे सा चेद्यन्ता बृह्न्नला ॥                  | १५॥    |
| वैशस्पायन                   | _                                                |        |
| सा चोदिता त                 | ादा तेन हार्जुनेन शुचिस्मिता।                    |        |
| पाञ्चाली च त                | वाऽऽगम्य उत्तराया निवेशनम् ॥                     | १६॥    |
| ज्ञात्वा तु सम              | यान्मुक्तं चन्द्रं राहुमुखादिव ।                 |        |
| युधिष्ठिरं धर्मप            | ारं सत्यार्जवपथे स्थितम् ॥                       | १७॥    |
| अमर्षयन्ती त                | दुःखं कृष्णा कमललोचना ।                          |        |
| 1. অ-জ-মহুহা                | ਜਜ਼। 2. अ <b>-च—</b> इटसर्घ ना                   | स्ति । |

<sup>1.</sup> अ-ङ-प्रदर्शनम्।

 $<sup>^2</sup>$ . अ-च-इदमर्थं नास्ति।

उत्तरामाह वचनं सखीमध्ये विलासिनीम् ॥ १८॥ द्रौपदी-योऽयं युवा वारणयूथपोपमो बृहन्नलाऽसीति जनोऽभ्यभाषत । पुरा हि पार्थस्य स सारथिस्सदा धनुर्धराणां प्रवरस्य मन्ये ॥ 8911 <sup>1</sup>स दृष्टपूर्वो हि मया घरन्या पाण्डवालये ॥ २०

यदा येन सहायेन खाण्डवं घादहत् पुरा । अर्जुनस्य तदा तेन सङ्गद्दीता हयोत्तमाः ॥ तेन सारथिना पार्थस् सर्वभूतानि सर्वशः । अजयत् खाण्डवप्रस्थे न हि यन्ताऽस्ति ताहशः ॥

२२

1. ख-च-एतेन वै सार्थिना तदाऽर्जुनस् सदेवगन्धर्वमहोरगासुरान् । सर्वाणि भूतान्यजयत् स वीर्यवान् अतर्पयञ्चापि हिरण्यरेतसम्॥ यदस्य संस्थामपि तस्य संयुगे जानामि बीर्थं परवीरमध्यगम्। सङ्गह्य रक्मीनिप चास्य वीर्यवान् आदाय चापं प्रययौ रथे स्थितः॥ न सर्वभूतानि न देवदानवा न चापि सर्वे कुरवस्समागताः। धनं हरेयुस्तव जातु धन्विनो बृहन्नला त्त्तरसार्थियदि॥ धनुष्यनवमश्चासीत् तस्य शिष्यो महात्मनः। [अधिकः पाठः]

| ३२]                    | विराटपर्वणि - गोग्रहणपर्व                            | २४९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| वैशस्पाय               | <b>ान:</b> —                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ततस्यैरन्ध्रस          | महिता उत्तरा भ्रातुरत्रवीत् ॥                        | २२॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| उत्तरः-                |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| अभ्यर्थयेमां           | सारथ्ये वीर शीघं बृहन्नलाम् ॥                        | २३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| शिक्षितेषा वि          | हे सारध्ये नर्तने गीत <sup>1</sup> वादने ।           | in in the state of |
| सैरन्ध्रचाह            | महाप्राज्ञा स्तुवन्ती वै बृह् <b>न</b> लाम् ॥        | ्र २४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <sup>2</sup> उत्तरः    |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| सैर                    | निध्न जानासि मम व्रतं यथा                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                        | क्षीवं न भाषे पुरुषस्खयं हि ।                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| सोऽ                    | हं न शस्यामि बृहन्नलां शुभे                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                        | वक्तुं खयं यच्छ हयान् ममेति ॥                        | २५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| सैरम्धी-               |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <sup>3</sup> भयकाले तु | सम्प्राप्ते न व्रतं नावतं पुनः ।                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| यथा दुःखं              | प्रतरित तथा युक्तं चरेद्भुधः ॥                       | २६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| इति धर्मविव            | <b>ः</b> प्राहुस् तस्माद्वाच्या बृह् <b>त्र</b> ला ॥ | २६॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| येयं कुमारी            | सुश्रोणी भगिनी ते यवीयसी ।                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| अस्यास्तु व            | वनं वीर करिष्यति न संशयः ॥                           | २७॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <u>।</u> क-ख-म-        | −वादिते ।                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

क-ख-म-वादिते।
 स-श्रुत्वोत्तरोत्तरावावयं सैरन्ध्या समुदीरितम्। सन्धार्य मनसा सम्यक् सैरन्ध्री पुनरब्रवीत् ॥ [अधिकः पाठः] 3. म—इदमादि अर्धसर्य नास्ति ।

| २५०                      | महाभारतम्                               | [अ.           |
|--------------------------|-----------------------------------------|---------------|
| यदि ते सा                | रथिस्सा स्यात् कुरून् सर्वानसंशयम् ।    |               |
| जित्वा गाः               | ध समादाय ध्रुवमागमनं भवेत् ॥            | २८॥           |
| _                        | ायनः—                                   |               |
| एवमुक्त <b>स्</b> स      | सैरन्ध्रया भगिनीं प्रत्यभाषत ॥          | २९            |
| उत्तरः<br>गच्छ त्वम      | —<br>नवद्याङ्गि तामानय बृहन्नलाम् ॥     | <b>२</b> ९॥   |
|                          | ायनः—<br>। प्राद्रवत् काञ्चनमास्यधारिणी |               |
|                          | ज्येष्ठेन भ्रात्रा प्रहिता यशस्त्रिनी । |               |
| $_{1}$                   | प्रातुर्नियोगं तु निशन्य सुभूश्         |               |
|                          | ग्रुभानना हाटकरत्रभूषिता ॥              | ३०॥           |
| स                        | । वञ्रमुक्तामणिहेमकुण्डला               |               |
|                          | मृदुक्रमा भ्रात्रनियोगचोदिता।           |               |
| স্ব                      | <b>क्षिणाव</b> र्ततनुदिशखण्डिनी         |               |
|                          | पद्मानना पद्मद्ञायताक्षी ॥              | 3211          |
| तः                       | वी समाङ्गी मृदुमन्द्रलोचना              |               |
|                          | मात्स्यस्य राज्ञो दुहिता विलासिनी ।     |               |
| स                        | । नर्तनागारमरालपक्ष्मा                  |               |
| 1.4 <sup>2</sup> - 1.4.1 | शतहदा मेघीमवान्वपद्यत ॥                 | ३२॥           |
| <del>.</del> स           | ा नागनासोपमसंहितोरूर                    |               |
|                          | अनिन्दिता वेदिविलग्नमध्या ।             |               |
| 25 24 25                 |                                         | <del></del> , |

<sup>1.</sup> अ-श्वीकद्वयं नास्ति।

| ३२] | विराटपर्वणि - गोग्रहणपर्व           | २५१         |
|-----|-------------------------------------|-------------|
|     | आसाद्य तस्यौ वरमाल्यधारिणी          |             |
|     | पार्थं ग्रुभा नागवधूरिव द्विपम् ॥   | ३३॥         |
|     | तामागतामायतताम्र <b>लो</b> षनाम्    |             |
|     | अवेदय पार्थस्समयेऽभ्यभाषत ॥         | ३४          |
| अ   | र्जुनः—                             |             |
|     | किमागता काञ्चनमाल्यधारिणी           |             |
|     | सुगाति किञ्चित् त्वरिताऽसि सुभ्रु । |             |
|     | किं ते मुखं सुन्दरि न प्रसन्नम्     | ;           |
|     | आचक्व शीघं मम चारुहासिनि ॥          | રૂ ધ        |
| वै  | शस्पायनः                            |             |
|     | सा वज्रवैद्वर्यविकारकुण्डला         |             |
|     | विनिद्रपद्मोत्पलपत्रगन्धिनी ।       |             |
|     | प्रसन्नताराधिपसन्निभानना <b></b>    |             |
|     | पार्थ कुमारी बचनं बभाषे ॥           | <b>३</b> ६. |
| उ   | त्तरा                               |             |
|     | हरान्ति वित्तं कुरवः पितुर्मे       |             |
|     | शतं सहस्राणि गवां बृहत्रले ।        |             |
|     | सा भ्रातुरश्वान् मम संयमस्व         |             |
|     | पुरा परे दूरतरं हरान्ति गाः ॥       | <b>३</b> ७. |
|     | सैरान्ध्रिराख्याति बृहन्नले त्वां   |             |
|     | सुशिक्षितां सङ्गहणे रथाश्वयोः।      |             |
|     | 요즘 문문에 가장수를 하고 되지만 하셨다.             | 100         |

Œ.

विराटप्रविणि - गोग्रहणपर्वे . 32] २५३. <sup>1</sup>तं सा ब्रजन्तं त्वरितं प्रभिन्नामिव कुञ्जरम् । अन्वगच्छद्विशालाक्षी गर्ज गजवधूरिव ॥ ४२॥ द्रादेव तु सम्प्रेक्य राजपुत्रोऽभ्यभाषत ॥ ४३ उत्तर:-त्वया सारथिना पार्थः खाण्डवे ऽग्निमतर्पयत । पृथिवीं चाजयत् कृत्स्नां कुन्तीपुत्रो धनञ्जयः ॥ 88 सैरन्ध्री त्वां ममाचष्ट सा हि जानाति पाण्डवान ॥ 8811 <sup>2</sup>देवेन्द्रसार्थिवीरो मात्तिः ख्यातविक्रमः । सहोत्रो जामद्ग्रेश विष्णोर्यन्ता च दारकः ॥ 8411 <sup>3</sup>अरुणस्तूर्ययन्ता च सुमन्त्रो दशरथस्य च । सर्वे सारथयः ख्याता न बृह्न्नळ्या समाः ॥ ४६॥ इत्युक्तोऽहं च सैरन्ध्रया तेन त्वामाह्यामि वै ॥ 86.

1. ख-च—तमापतन्तं वरभूषणैर्वृतं

महाप्रभं वारणयूथपोपमम् ।

गजेन्द्रबाहुं कमलायतेक्षणं

कवाटवश्चस्थलसुष्मतांसकम् ॥

तमागतं पार्थममिवकर्शनं

महाबलं नागमिव प्रमाधिनम् ।
वैराटिरामन्त्र्य ततो बृहब्रलां

गर्वा निनीषन् पदमुत्तरोऽववीत्॥ [अधिकः पाठः]

2. क-म-सहसाहो जामदग्नेः। ख-सुमहो। घ-सोमो यथा। 3. ख-घ-सुमन्त्रो वा दाशरथेः सूर्ययन्ता यथाऽरुणः।

| २५४                                 | महाभारतम्                              | [अ.            |
|-------------------------------------|----------------------------------------|----------------|
| आहता त्वं मया                       | सार्ध योद्धं याहि बृहन्नले ।           |                |
| दूराहूरतरं गावो :                   | भवन्ति कुरुभिहेताः ॥                   | 88             |
| वैशम्पायनः—<br>तथोक्ता प्रत्युवाचैन | नं राजपुत्रं बृह <b>न्न</b> ला।।       | ४८॥            |
| बृहस्रला—                           |                                        |                |
| का शक्तिर्भम सार                    | थ्यं कर्तुं सङ्गाममूर्घनि ॥            | ४९             |
| नृतं वा यदिवा                       | गीतं वादित्रं वा पृथग्विधम् ।          |                |
| तत् करिष्यामि भ                     | दं ते सारध्यं तु कुतो मम ॥             | 40             |
| उत्तर:                              |                                        | *              |
| त्वं नर्तको                         | वा यदि वाऽपि गायकः                     |                |
| क्षिप्रं                            | तनुत्रं परिघत्स्व भानुमत् ।            |                |
| अभीक्णम                             | ाहुस्तव कर्म पौरुषं                    |                |
| स्त्रियः                            | प्रशंसन्ति ममाद्य चान्तिके ॥           | ં <b>લ १</b> જ |
| वैशस्पायनः—                         |                                        |                |
| इत्येवसुक                           | वा नृपसृतुसत्तमस्                      |                |
| तदाः                                | सायित्वाऽर्जुनमभ्यनन्दत् ।             |                |
| अथोत्तरः                            | <sup>1</sup> पारशवं शताक्षिमत्         |                |
| सुवर्ण                              | चित्रं <sup>2</sup> परिगृह्य भातुमत् ॥ | ५२             |
| 1 27                                |                                        |                |

<sup>1.</sup> अ-पद्मशतं। ख-पारवशं। घ-पारशतं। 2. म-परिवाद्ध। अ-क-इ-च-परिधाप्य। घ-परिधास्त्र।

५७

<sup>2</sup>पुनश्च यत्नात् कवचं धनञ्जय: ॥

<sup>1.</sup> क-घ-छ-म-स नाम जानकपि।

<sup>2.</sup> क-पुनर्नियन्ता वचनाद्धनञ्जयः। ख-घ-म-पुनश्च यन्ता कवचं।

| एवंप्रकाराणि वहूनि कुर्वति                         |                  |
|----------------------------------------------------|------------------|
| तस्मिन् कुमार्यः प्रमदा जहासिरे।                   |                  |
| तथाऽपि कुर्वन्तममित्रकशैनं                         |                  |
| न चोत्तरः पर्यभवद्यनञ्जयम् ॥                       | 46               |
| तं राजपुत्रसमनाहयत् खयं                            |                  |
| $^{1}$ जाम्बूनदान्तेन दृढेन वर्मणा ।               |                  |
| कृशानुतप्तपतिमेन भास्वता                           | 4.7<br>4.4<br>4. |
| जाञ्बल्यमानेन सहस्ररिमना ॥                         | ५९               |
| अथास्य शीवं प्रसमीक्य योजयद्                       |                  |
| रथे हयान् काञ्चनजाळमंत्रतान् ।                     |                  |
| सुवर्णजाळान्तरयोक्र <b>भू</b> षणं                  |                  |
| सिंहं च सौवर्णमुपाश्रयद्रथे ।।                     | ६०               |
| धनूंषि च विचित्राणि वाणांश्च रुचिरान् बहून्।       |                  |
| आयुधानि च <sup>2</sup> तत्रैव रथोपस्थे न्ययोजयत् ॥ | ६१               |
| आरुद्य प्रययौ वीरस् सब्रहन्नलसार्थिः ॥             | ६१॥              |
| अथोत्तरा च कन्याश्च सख्यश्चेवात्रुवंसादा ॥         | ६२               |
| उत्तरा-                                            |                  |
| वृह्न्नले आनयेथा वासांसि रुचिराणि नः ।             |                  |
| 1. क-जाम्बूनदान्ताभरणेन । ख-जाम्बूनदान्तेन शुभेन । |                  |
| च—जाम्बृतदाभेन शुभेन।                              |                  |

| ३२]                        | विराटपर्वणि - गोग्रहणपर्व               | २५७ |
|----------------------------|-----------------------------------------|-----|
| <sup>1</sup> पालिकार्थं स् | पुस् <b>स्माणि रत्नानि विविधानि च।।</b> | ६३  |
|                            | मगतान भीष्मद्रोणमुखान् कुरून् ॥         | ६३॥ |
| वैशम्पाय                   | _                                       |     |
| अथानुब्रु <b>व</b> तीः     | कन्यास् संहिताः पाण्डुन <b>न्दनः</b> ।  |     |
| प्रत्युवाच हस              | न् पार्थो मेघदुन्दुभिनिखनः ॥            | ६४४ |
| बृह <b>ञ्च</b> ळा-         | -                                       |     |
| यद्युत्तरोऽयं व            | सङ्ग्रामे विजेष्यति महारथान् ।          |     |
| अथाहरिष्ये                 | वासांसि सूक्ष्माण्याभरणानि च ॥          | ६५॥ |
| वैशम्पाय                   | नः—                                     | •   |
| अथो                        | त्तरो वर्म महाप्रभाववत्                 |     |
| į                          | <b>पुवर्णवेडूर्यपरिष्कृतं दृढम्</b> ।   |     |
| आम्                        | च्य वीरः प्रययौ रथोत्तमं                |     |
| . 1.6<br>                  | वनञ्जयं सारथिनं प्रगृह्य ॥              | ६६॥ |
| तमुत्त                     | तरं प्रेक्य रथोत्तमे स्थितं             |     |
|                            | वृहत्रठां चैव महाजनस्तदा ।              |     |
| स्त्रिय                    | श्च कन्याश्च द्विजाश्च सुत्रताः         |     |
| !                          | भद्क्षिणं मङ्गलिनोऽभ्यपूजयन् ॥          | ६७॥ |
| पौराः-                     |                                         |     |
| यद्                        | ोुनस्यर्षभतुल्यगामिनः                   |     |
|                            | पुराऽभवत् खाण्डवदाहमङ्गलम् ।            |     |
| 1. ख—पाञ्चा                | <b>ळिकार्थं सुक्ष्माणि रत्ना</b> नि ।   |     |

<sup>1.</sup> ख—पाञ्चालिकार्थं सूक्ष्माणि रतानि D—17

कुरून समासाच रणे बृहन्नले सहोत्तरेणास्तु तवाद्य मङ्गलम् ॥

६८॥

इति श्रीमहाभारते शतसहस्निकायां संहितायां वैद्यासिक्यां विराटपर्वेणि द्वातिंशोऽध्यायः ॥ ३२ ॥ ॥ ४७ ॥ गोग्रहणपर्वेणि दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥ [अस्मिन्नध्याये ६८॥ स्क्रीकाः]

# ॥ त्रयस्त्रिशोऽध्यायः ॥

उत्तरस्य कुरुसेनावलोकनमातेण रथादवस्कन्द्य भयात् पलायनम्॥१॥ तमनुषाविनाऽर्जुनेन तस्य केशपाशे ग्रहणेन परिसान्त्वनपूर्वकं पुना रथा-रोपणम्॥ २॥ तथा तेन सह गाण्डीवाद्यानयनाय शमीं प्रतिगमनम्॥३॥

## वैशस्पायनः-

| स राजधान्या निर्याय वैराटि: पृथिवीञ्जयः ।   |    |
|---------------------------------------------|----|
| प्रयाहीत्यत्रवीत् सूतं यत्न ते कुरवो गताः ॥ | 8  |
| समवेतान् कुरून् यावज् जिगीपूनवजित्य च ।     |    |
| गाञ्चेताः क्षिप्रमादाय पुनरायामि मत्पुरम् ॥ | २  |
| ततस्तांश्चोदयामास सदश्वान् पाण्डुनन्दनः ॥   | २॥ |
| ते हया नरसिंहेन चोदिताइशीव्र¹गामिनः।        | •  |

<sup>1.</sup> क-ख-म-वाहिनः

| ३३] विराटपर्वणि - गोग्रहणपर्व                          | २५९      |
|--------------------------------------------------------|----------|
| आलिखन्त इवाकाशम् ऊहुः काञ्चनमालिनः                     | 11 311.  |
| नातिदूरमथो यात्वा मात्स्यपुत्रधनञ्जयौ ।                |          |
| अवैक्षेतामवित्रस्तौ कुरूणा <sup>1</sup> मुत्तमं वलम् ॥ | 811      |
| इमशानमभितो गत्वा शूरौ ददृशतुः कुरून् ।                 | 4        |
| तदनीकं महत् तेषां विवभौ <sup>2</sup> सागरखनम् ॥        | ५॥       |
| संसर्पमाणमाकाशे वनं बहुलपादपम् ॥                       | Ę        |
| ददशे पार्थिवो रेणुर् जनितस्तेन <sup>अ</sup> सर्वतः ।   |          |
| दृष्टिप्रणाञ्चो भूतानां दिवस्पृङ् नरसत्तम ॥            | <b>v</b> |
| तदनीकमथ प्रेक्य गजाश्वरथसङ्कुलम् ।                     |          |
| कर्णदुर्योधनक्षपेर् गुप्तं ज्ञान्तनवेन च ॥             | C        |
| द्रोणेन च सपुत्रेण महेष्वासेन धीमता।                   |          |
| हृष्टरोमा भयोद्विमः पार्थ वैराटिरत्रवीत् ॥             | <b>Q</b> |
| उत्तरः—                                                |          |
| नोत्सहे कुरुभियों ढुं रोमहर्षे च पश्य मे ॥             | ९॥       |
| बहुप्रवीरमत्युमं देवैरपि दुरासदम् ।                    |          |
| प्रतियोद्धं न शकोमि कुरुसैन्यं भयानकम् ॥               | १०॥      |
| 1, क-ख-ङ-च-म-विक्रनां। ध-विक्रनां वर                   | H.       |

<sup>2.</sup> घ — सागराङ्गयम् । ङ — सारसस्यनम् । 3. क—सर्पता । घ—सर्वदाः । क—संवृतः ।

<sup>2.</sup> च-कश्मलं च गतं मनः। क-म-कश्मलं चागतं मम। ख-कश्मलेनाहतं मनः। ड-कश्मलं चागमन्मनः।

|       | ३३] विराटपर्वणि - गोग्रहणपर्व                      | २६१   |
|-------|----------------------------------------------------|-------|
|       | वैशम्पायनः—                                        |       |
|       | दृष्ट्वा च महतीं सेनां कुरूणां दृढधन्विनाम् ।      | *     |
|       | परिदेवयते मन्दस् सकाशे सन्यसाचिनः ॥                | १९॥   |
|       | उत्तर:—                                            |       |
|       | त्रिगर्तान् मे पिता यातश् शुन्ये वे प्रणिधाय माम्। |       |
|       | सर्वा सेनां समादाय न मे सन्तीह सैनिका: ॥           | २०⊌   |
|       | अहमेको बहून बालः कृतास्त्रानकृतश्रमः ।             |       |
|       | प्रतियोद्धं न शकोमि निवर्तय बृहन्नले ॥             | २१॥   |
|       | वैश्वम्पायनः—                                      |       |
|       | तं तथा वादिनं तत्र बीभत्सुः प्रत्यभाषत ।           |       |
|       | सम्प्रहस्य पुनस्तं वै सर्वलोकमहारथः ॥              | २२॥   |
|       | अर्जुन:                                            |       |
| 86° . | भयादुदीर्णरूपोऽसि द्विषतां हर्षवर्धनः ।            |       |
|       | न च तावत् कृतं किञ्चित् परैः कर्म रणाजिरे ॥        | २३॥   |
|       | स्वयमेव च मामात्थ वह मां कौरवान प्रति।             |       |
|       | सोऽहं त्वां तल नेष्यामि यत्रैते बहुळा ध्वजाः ॥     | २४॥   |
|       | मध्यमामिषगृधानां कुरूणामाततायिनाम् ।               |       |
|       | नेष्यामि त्वां महाबाहो मा त्वं हि विमना भव ॥       | २५॥   |
|       | समुद्रमिव गम्भीरं कुरुसैन्यमरिन्दम ॥               | २६    |
|       | 보다 하는 방문 수가 하늘을 다니 그렇는 것은 사이는 사람들이 되고 하게 되다.       | 40000 |

<sup>3.</sup> क-ख-**स-च-**म-केचिद् ।

<sup>4.</sup> क-ख-घ-च-म-भस्मनेव हताशनः।

<sup>1.</sup> अ-कळापिनं भूयः। घ-कळापसुद्ध्य ।

<sup>2</sup> क-म-सतेण। ख-छतेण वा। ङ-शखेण वा।

| ३३] विराटपर्वणि - गोग्रहणपर्व                                | २६५                                 |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| कथमेकतरस्तेषां समस्तान् योधयेत् कुरून् ॥                     | ४९                                  |
| उत्तरस्सारथिं कृत्वा निर्यातो नगराद्वहिः ।                   |                                     |
| स नो मन्ये ध्वजान् दृष्ट्वा भीत एष प्रायते ॥                 | ५०                                  |
| <b>कृपः—</b>                                                 |                                     |
| <sup>1</sup> नूनं तमेव धावन्तं जिघृक्षति धनञ्जयः ।           |                                     |
| उत्तरं सारथिं कृत्वा स्वयं योद्धिमिहेच्छित ॥                 | ५१                                  |
| वैशक्पायनः—                                                  |                                     |
| इति सा कुरवस्सर्वे विमृशन्तः पुनः पुनः ।                     |                                     |
| न च व्यवसितुं वीरा अर्जुनं शक्नुवन्ति ते ॥                   | ५२                                  |
| दुर्योधन उवाचेदं सैनिकान् रथसत्तमान् ॥                       | 4211                                |
| दुर्योधनः—                                                   |                                     |
| अर्जुनो वासुदेवो वा रामः प्रदुम्न एव वा ।                    |                                     |
| ते हि नः प्रतिसंयातुं सङ्प्रामे न च शकुयुः ॥                 | ५३॥                                 |
| अन्यो वा क्वीवरूपेण यद्यागच्छेद्गवां पदम् ।                  | Same<br>Same Same<br>Same Same Same |
| अर्पियत्वा शरैस्तीक्ष्णैः पातियण्यामि सूतले ॥                | 4811                                |
| कथमेकतरस्तेषां समस्तान् योधयेत् कुरून् ॥                     | ५५                                  |
| वैशस्पायनः—                                                  |                                     |
| छन्नं तथा <sup>2</sup> गतं सर्वे पाण्डवं प्रेक्ष्य सैनिकाः । |                                     |
|                                                              |                                     |

<sup>1.</sup> क-एकोऽस्माननुयात्येष नायमन्यो धनक्षयात्। [अधिकः पाठः]
2. इ-तं शस्त्रेण। क-म-तं सत्तेण। ख-विधं सत्ते। (घ) तं सर्वेण।

| <b>२</b> ६६                    | महाभारतम्                                                   | [अ.          |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------|
| अर्जुनो नेति चेत्रे            | नं न व्यवस्यन्ति ते पुनः ॥                                  | ५६           |
| इति स्म कुरवस्सर्वे            | र्ग मन्त्रयन्तो महारथाः ॥                                   | ५६॥          |
| दृढवेधी महासत्त्वः             | श् शकतुल्यपराकमः।                                           | •            |
| अद्यागच्छति घेदा               | द्धुं सर्वं संशयितं बलम् ॥                                  | બ <b>હા</b>  |
| <sup>1</sup> न चाप्यन्यं नरं   | तत्र व्यवस्यन्ति धनञ्जयात् ॥                                | 46           |
| उत्तरं तु प्रधावन्त            | म् अनुद्भुत्य धनञ्जयः ।                                     |              |
| गत्वा शतपदं तृणी               | केशपक्षे परामृशत् ॥                                         | 49           |
| <sup>2</sup> विराटपुत्रं बीभत् | पुर <b>्वल्वानरिमर्दनः</b> ॥                                | ५९॥          |
| सोऽर्जुनेन परामृष्ट            | ः पर्यदेवयदार्तवस् ।                                        |              |
| बहुलं कृपणं चैव                | वित्तं प्रावेदयद्वहु ॥                                      | ६०॥          |
| 3उत्तरः─                       |                                                             |              |
| सुवर्णमणिमुक्तानां             | यद्यदिच्छिस दिह्य ते ।                                      |              |
| 1. अ —कोशे-इदमध्               | र्वे नास्ति।<br>ग भद्रं ते दासोऽहं ते बृहस्रुले।            |              |
|                                | मेवाञ्च धावन्तं तरसाऽप्रहीत्॥                               | [अधिकः पाठः] |
| मा मा मारथ                     | भद्रं ते मुख मामेव मे गृहम्।<br>मुखेति तत्पादावप्रहीद्रवन्॥ |              |
| दर्शयित्वा दत                  | स्सर्वान् अदशत् सोऽङ्गुछि नृप ।                             |              |
|                                | पार्थेन प्रार्थितः पर्यदेवयत् ॥                             | [अधिकः पाठः] |
| क-भीतस्त्रसाङ्गप्रत्य          | ङ्गो घूर्णिताक्षो विवर्णवान् ।                              | [अधिकः पाठः] |

| ३३] विराटपर्वणि - गोग्रहणपर्व                             | २६७ |
|-----------------------------------------------------------|-----|
| हस्तिनोऽश्वान् रथान् गावस् स्त्रियश्च समळङ्कृताः ॥        | ६१॥ |
| शातकुम्भस्य शुद्धस्य श्रेष्ठस्य रजतस्य च ।                |     |
| ददामि शतनिष्कं ते मुख्य मां त्वं बृहन्नले ॥               | ६२॥ |
| मणीनष्टौ च वैडूर्यान् हेमबद्धान् महाप्रभान् ।             |     |
| हेम <sup>1</sup> दण्डप्रतिच्छन्नं रथं युक्तं तु वाजिभिः ॥ | ६३॥ |
| मत्तांश्च दश मातङ्गान मुख्य मां त्वं बृहन्नले ॥           | ६४  |
| षष्टिं खळङ्कृताः कन्या शाममेकं ददामि ते ॥                 | ६४॥ |
| मुख्न मां त्वं भृशं दीनं विह्वलं भयकिम्पतम् ।             |     |
| गमिष्यामि पुरं <sup>2</sup> शीघं द्रष्टुं मातरमर्दिताम् ॥ | ६५॥ |
| 3 <b>वै</b> शस्पायनः—                                     |     |
| एवमादीनि वाक्यानि विलयन्तमचेतनम् ।                        |     |
| प्रहस्य पुरुषव्याची रथस्यान्तिकमानयत् ॥                   | ६६॥ |

<sup>1.</sup> अ-क-भाण्डपरिच्छन्ते।

ङ-परिच्छन्नं।

<sup>2.</sup> ख-ब-च-म-षण्ड।

<sup>3.</sup> ख— मास्यस्य पुत्तो बालोऽहं तेन चास्मि सुपोषितः ।

मातृपार्श्वशयानोऽहम् अस्पृष्टातपवायुमान् ॥

अदृष्टबालयुद्धोऽहं कुतस्ते कुरवः कुतः ।

मातृपार्श्व गमिष्यामि मुञ्ज माँ त्वं बृहश्वले ॥

प्रस्थाणंवसङ्काशं दृश्यते कीरवं बलम् ॥

स्रीणां मध्येऽहमज्ञानाद् वीर्यशोर्याङ्कितां गिरम् ।

उक्तो यौवनगर्वेण को जेतुं शक्त्यात् कुरून् ॥

असुक्त्वा माँ यदि नयेर् मरिष्यामि तवाग्रतः ॥ [अधिकः पाठः]

6811

ा. ख—श्रहं योस्यामि कौरव्येर् हयान् संयच्छ मेति माम्।
आददानः किमर्थं त्वं पलायनपरोऽभवः॥
युद्धश्यस्य कौरवैस्सार्थं विजयस्ते भविष्यति॥
यस्य यन्तास्यदं युद्धे संयच्छामि हयोत्तमान्।
राज्ञो वा राजपुत्वस्य तस्य युद्धे जयो ध्रुवम्॥
सर्वथोत्तर युश्यस्य यन्ता साकं मया कुरून्।
जित्वा महीं यशः प्राप्य भोक्ष्यसे सकलामिमाम्॥
हतो वा प्राप्स्यसे स्वर्गं न श्रेयस्ते पलायनम्॥
अद्य सर्वान् कुरूक्तित्वा यथा जयमवाप्स्यसि।
यथाऽहं प्रयतिष्येऽत सहायोऽत मतोऽस्यवहम्॥
[अधिकः पाउः]

यन्ता भूस्त्वं नरश्रेष्ठ योत्स्येऽहं कुरुभिस्सह ।।

33]

विराटपर्निण - गोग्रहणपर्व

२६९

शूरान समरचण्डांश्च <sup>1</sup>नेष्यामि यमसादनम् ॥

७२.

वैशस्यायनः--

एवं ब्रुवाणो वीभत्सुर् वैराटिमपराजितः । समाश्वास्य भयार्तं तम् उत्तरं भरतर्षभ ॥

६०

तत एनं विचेष्टन्तम् अकामं भयपीडितम् । रथमारोपयामास पार्थः परपुरञ्जयः ॥

હ

<sup>2</sup>तमारोप्य रथोपस्ये विलपन्तं धनज्जयः ।

गाण्डीयं <sup>3</sup>पुनरादातुम् उपायात् तां शमीं प्रति ॥ <sup>4</sup>इत्युत्तरं समाश्वास्य कृत्वा यन्तारमर्जुनः ॥

७५

6411

इति श्रीमहाभारते शतसहस्त्रिकायां संहितायां वैयासिक्यां

विराटपर्वणि सयस्त्रिशोऽध्यायः ॥ ३३ ॥

॥ ४७ ॥ गोत्रहणपर्वणि एकादशोऽध्यायः॥ ११ ॥

[अस्मिन्नध्याये ७५॥ श्लोकाः]

<sup>1.</sup> क-च-ड-म-नियद्ये। ख-स्थापियद्ये यमालये।

<sup>2.</sup> अ-च-इदमर्थ नास्ति।

<sup>8.</sup> क-ख-ब-इ-म-धनु।

<sup>4.</sup> क-च-म-उत्तरं तं। ख-घ-उत्तरं स।

# ॥ चतुर्विशोऽध्यायः॥

# उत्तरेणार्जनचोदनया शमीमारुद्य धनुरादानम् ॥ १ ॥

# वैशस्पायनः-

| तं दृष्ट्वा क्रीबरूपेण रथस्थं रथिपुङ्गवम् ।          |   |
|------------------------------------------------------|---|
| शमीमभिमुखं यान्तं रथमारोप्य घोत्तरम् ॥               | 8 |
| द्रोणभीष्मावयदश्राः कुरूणां रथिसत्तमाः ।             |   |
| वित्रस्तमनसश्चासन् धनञ्जयकृताद्भयात् ॥               | २ |
| तानवेक्ष्य हतोत्साहान् उत्पातानपि चाद्भुतान् ।       |   |
| गुरुइशस्त्रभृतां श्रेष्ठो भारद्वाजोऽभ्यभाषत ॥        | Ę |
| द्रोणः—                                              |   |
| खराश्च वातास्संवान्ति रूक्षाः परुषनिस्वनाः ।         |   |
| भस्मवर्षप्रकाशेन तमसा संष्टतं नभः ॥                  | 8 |
| रूक्षवर्णाश्च जलदा दृश्यन्तेऽद्भुतदृशेनाः ।          |   |
| निस्सरन्ति च कोशेभ्यश् शस्त्राणि विविधानि च ॥        | 4 |
| शिवाश्च विनदन्येता दीप्तायां दिशि दारुणाः।           |   |
| ह्याश्चाश्रूणि मुर्ख्वान्ति ध्वजाः कम्पन्यकम्पिताः ॥ | ξ |
| याहकानीह हक्यन्ते रूपाणि विविधानि च                  |   |

| ₹8]                            | विराटपर्वेणि - गोग्रहणपर्व          | २७१                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <sup>1</sup> एकैकमेषां पर्य    | ाप्तम् अखिलक्षयकारणम् ॥             | ৩                                                                                                                                                                                                                               |
| यत्ता भवन्तस्ति                | ष्टन्तु युद्धं स्थात् समुपस्थितम् । |                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                | मानं व्यूहध्वं वाहिनीमपि ॥          | 4                                                                                                                                                                                                                               |
| वैशसं च प्रतीक्ष               | एवं रक्षध्वं चापि गोधनम् ॥          | <b>ડા</b> મુ                                                                                                                                                                                                                    |
| वैशम्पायनः-                    | <b></b>                             |                                                                                                                                                                                                                                 |
| एताबदुक्तवा वन                 | वनं भीष्ममाछोक्य चात्रवीत् ॥        | ٩                                                                                                                                                                                                                               |
| नदीज ट                         | उ <b>ङ्केशव</b> नारिकेतुर्          |                                                                                                                                                                                                                                 |
| नग                             | ाह्वयो नाम नगारिसृतुः।              |                                                                                                                                                                                                                                 |
| गत्या सु                       | रुरेशः कचिदङ्गनेव                   |                                                                                                                                                                                                                                 |
| गुरु                           | र्बभाषे वचनं तदानीम् ॥              | 80                                                                                                                                                                                                                              |
| इत्युक्त्वा संज्ञय             | । द्रोणस् तूष्णीमासी द्विशाम्पते ।  |                                                                                                                                                                                                                                 |
| •                              | वा गाङ्गेयस्संज्ञयाऽत्रवीत् ॥       | ११                                                                                                                                                                                                                              |
| भीष्मः—                        |                                     |                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                | कं विषयान्तरमागताः।                 |                                                                                                                                                                                                                                 |
| अतीतस्समयश्चो                  | को ह्यस्माभिर्यस्सभातले ॥           | १२                                                                                                                                                                                                                              |
| न भयं शत्रुतः                  | कार्य शङ्कां टाज नरपिम ॥            | १२॥                                                                                                                                                                                                                             |
| वैशस्पायनः-                    | <del>-</del> market in the second   |                                                                                                                                                                                                                                 |
| देवव्रतेनैवमुक्ते व            | त्रघने हितकारिणा।                   | er de la lace de la companya de la<br>La companya de la co |
| <sup>2</sup> दुर्योधनमथालो     | क्य संज्ञया द्रोण अत्रवीत् ॥        | १३॥                                                                                                                                                                                                                             |
| 1. म—इदमर्थं न<br>2. अ-क-ध-इ-च | स्ति ।<br>१-म—इदमर्थं नास्ति ।      |                                                                                                                                                                                                                                 |

क्रोणः—
एष वीरो महेष्वासस् सर्वशस्त्रभृतां वरः ।
आगतः क्षीवरूपेण पार्थी नास्त्रत्र संशयः ॥ १४॥

पष पार्थी हि विकान्तस् सञ्यसाची परन्तपः ।
नाजित्वा विनिवर्तेत सर्वानिष मरुद्रणान् ॥ १५॥
क्षेशितश्च वने शूरो वासवेन च शिक्षितः ।
अमर्षवशमापन्नो योत्स्यते नात्र संशयः ॥ १६॥
न ह्यस्य प्रतियोद्धारम् अन्यं पश्यामि कौरवम् ॥ १७

ो. ख-ये जेतारो महीपानाम् असुना कुरवो हताः। यसिक्षाते मही कृत्स्ना निर्भरोष्कृसिताऽभवत्॥ येन मे दक्षिणा दत्ता बद्धा द्वपदमोजसा। विद्धा वियद्गतं लक्ष्यं विनि जिस्य च पार्थिवान् ॥ निर्जिता येन पाञ्चाली पुरा येन स्वयंवरे । खाण्डवे येन संतृसो विहिर्जित्वा सुरासुरान् ॥ परिणीता सुभद्रा च थेन निर्जिख यादवान । निर्जितो येन युद्धेन तिपुरारिस्सारार्दनः॥ गत्वा विविष्टपं येन जितेन्द्रा दानवा युधि। निवातकवचा राजन् दानवानां नृकोविदः॥ निर्जिताः कालकेयाश्च हिरण्यपुरवासिनः। येन त्वं मोचितो बद्धश् चित्रसेनेन तहने॥ येन गलोत्तरं मेरोर् आनिनाय महद्धनम्। याजितो धर्मस्नुश्च नृपान् सर्वान् विजित्य च ॥ यसिञ्होर्यं च वीर्यं च तेजो धेर्यःपराक्रमः। औदार्थ चैव गाम्भीर्थ हीइश्रीर्धमी दयाऽऽअवम् ॥ एवमादिगुणोपेतस सोऽयं पार्थी न संशयः। अधिकः पाठः।

| ३४] विराटपर्वेणि - गोग्रहणपर्व                                               | २७३ |
|------------------------------------------------------------------------------|-----|
| महादेवोपि पार्थेन श्रूयते युद्धतोषितः ॥                                      | १७भ |
| वैशस्पायनः— <sup>1</sup> इत्येवंवादिनं द्रोंण कर्णः कुद्धोऽभ्यभाषत ॥  कर्णः— | १८  |
| सदा भवानर्जुनस्य गुणानस्मासु कत्थते ।                                        |     |
| न चार्जुनः कलापूर्णी मम दुर्योधनस्य वा ॥                                     | १९  |
| दुर्योधनः—<br>यद्येष पार्थी राधेय कृतं कार्यं महन्मम ।                       |     |
| ज्ञाताः पुनश्चरिष्यन्ति द्वादशान्यांश्च वत्सरान् ॥                           | २०  |
| अथैष कश्चिदेवान्यः क्षीवरूपेण देवराट् ।                                      |     |
| शरेरेनं सुनिशितैः पातियण्यामि भूतले ॥                                        | २१  |
| वैशम्पायनः—                                                                  |     |
| तस्मिन् वदति तां वाचं धार्तराष्ट्रे परन्तपे ।                                |     |
| भीष्मो द्रोणः कृपो द्रौणिः पौरुषं तद्पूजयन् ।।                               | २२  |
| तां शमीमभिसङ्गम्य पार्थी वैराटिमत्रवीत्।                                     |     |
| सुखसंवर्धितं पिता समराणामकोविदम् ॥                                           | २३  |
| अर्जुन: <b>—</b>                                                             |     |
| एहि भूमिञ्जयारुह्य वैराटे महतीं शमीम् ।                                      |     |
| समादिष्टो मया श्चिप्रं धनुर्गाण्डीवमानय ॥                                    | २४  |
| नेमानीष्वसनानीह सोंहुं शक्यन्ति मे बखम् ।                                    |     |
| ी. अ-क-ध-ड-म-इटमर्थं नास्ति।                                                 |     |

<sup>1.</sup> अ-क-**ध-ङ-म—इ**द्मर्थं नास्ति। D—18

| २७४ महाभारतम्                                               | [अ.        |
|-------------------------------------------------------------|------------|
| नाठं भारं गुरुं <sup>1</sup> भर्तुं कुझरं वा प्रमर्दितुम् ॥ | २५         |
| मम वा बाहुविक्षेपं शत्रुनिह विजेष्यतः ।                     |            |
| नौभि: काममलं कर्तुं कर्म वैजयिकं त्विह ॥                    | <b>ર</b> ६ |
| अतिसूक्ष्माणि हस्वानि सर्वाणि च मृद्नि च ।                  |            |
| आयुधानि महाबाहो तवैतानि परन्तप ॥                            | २७         |
| तस्माद्भिक्षयारोह शमीमेनां पलाशिनीम् ॥                      | २७॥        |
| अस्यां हि पाण्डुपुत्राणां धनूंषि निहितान्युत ।              |            |
| युधिष्ठिरस्य भीमस्य बीभत्सोर्यमयोस्तथा ॥                    | २८॥        |
| ध्वजाइशराश्च शूराणां दिव्यानि कवचानि च                      | ॥ २९       |
| अत्र चैव महावीर्थं धतुः पार्थस्य गाण्डिवम् ।                |            |
| एकं शतसहस्रेण सम्मितं राष्ट्रवर्धनम् ॥                      | <b>3</b> 0 |
| व्यायामसहमत्यर्थं तृणराजसमं महत् ।                          |            |
| सर्वायुधमहामातं सर्वारिक्षयकारणम् ॥                         | 3 9        |
| सुवर्णविकृतं दिञ्यं ऋक्णमायतमत्रणम् ।                       |            |
| अरुं भारं गुरुं <sup>2</sup> वोहुं वारुणं चारुदर्शनम् ॥     | ३२         |
| <sup>3</sup> तादृशान्येव सर्वाणि वलवन्ति दृढानि च ।         |            |
| 1. म-कर्तुं। क-हर्तुं (ग) हन्तुं। ख-भङ्क्तुं।               |            |
| 2. क—सोहं कुआरं वा प्रमर्दितुम्॥ ख-घ-र                      | नोढुं ।    |

साढु कुजर वा समादतुन्। खन्य-साढु। -मम वा बाहुविक्षेपं शत्रूनिह विजेष्यतः। [अधिकः पाठः]

| ३४] विराटपर्वणि - गोग्रहणपर्व                              | २७५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <sup>1</sup> प्रधानानि विशिष्टानि दुर्देशीनि भवन्ति च ॥    | ३३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| उत्तरः—                                                    | e de la companya de l |
| शरीरमिव चासक्तं शम्यां शुष्कं पुरातनम् ।                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| तदहं राजपुत्रस्सन् स्प्रशेयं पाणिना कथम् ॥                 | 38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| न मामेवंविधं कर्म कारयस्व बृहन्नले ।                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| कथं वा शक्यते कर्तुं बुद्धा त्वं मन्यसे कथम् ॥             | ३५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| वैशस्पायनः—                                                | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| तमुवाच ततदशूरः पार्थः परपुरञ्जयः ।                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| दायादं सर्वमत्स्यानां कुले जातं विशारदम् ॥                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| अर्जुन:—                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <br>जानामि त्वां महाप्राज्ञ ैकुले जातं मनस्विनम्।          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| कथं नु पापकं कमे ब्रूयां <sup>8</sup> चाहं परन्तप ॥        | ३७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| व्यवहार्यश्च राजेन्द्र शुद्धश्चैव भविष्यसि ।               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <br>धनूंष्येतानि मा मैस्त्वं शरीरं नात्र विद्यते ॥         | ३८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| दायादं मत्स्यराजस्य *शुभ्रं जात्या कुळेन च ।               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| कथं वा निन्दितं <sup>5</sup> कार्यं कारये त्वां नृपात्मज ॥ | ३९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| वैशस्पायनः—                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| एवमुक्तस्स पार्थेन रथात् प्रस्कन्च कुण्डली ।               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1. अ-इदमर्थं नास्ति।                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2. क-ख-ध-म शुभं जात्या कुलेन च                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3. क-ख-घ-म — स्वाऽहं।<br>4. क-ख-घ-म— कुळे जातं मनस्विनम्।  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 5. क-ख-घ-म-कमें।                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

# महाभारतम्

| आररोह शमीवृक्षं वैराटिरवशस्तदा ॥                                                                                                          | 80   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| तमन्वशासच्छत्रुन्नो रथे तिष्ठन् धनञ्जयः ॥                                                                                                 | 8011 |
| अर्जुनः—<br>परिवेष्टनमेतेषां सर्वं मुख्रस्व मा चिरम् ॥                                                                                    | 88   |
| वैशस्पायनः—<br>तेषां सन्नहनीयानि परिमुच्य परन्तपः ।                                                                                       |      |
| अपर्यत् तत्र गाण्डीवं चतुर्भिरपरैस्सह ॥                                                                                                   | ४२   |
| तेषां विमुच्यमानानां धनुषां सूर्यवर्षसाम् ।                                                                                               |      |
| विनिश्चेरुः प्रभा दिन्या प्रहाणामुद्येष्विव ॥                                                                                             | ४३   |
| स तेषां रूपमालोक्य भोगिनामिव जूम्भताम्।                                                                                                   |      |
| हृष्टरोमा भयोद्विमः प्रवेपिततनुस्तदा ॥                                                                                                    | 88   |
| अर्जुनेन समाश्रस्तः किञ्चिद्धष्टो नृपात्मजः ॥                                                                                             | 8811 |
| <sup>1</sup> तेषां सन्दर्शनाभ्यासं स्पर्शाभ्यासं पुनः पुनः ।                                                                              |      |
| आमील्य पुनरुन्मील्य स्पृष्ट्वा स्पृष्ट्वा चकार सः ॥                                                                                       | 8411 |
| सम्यग्बुष्टस्तदाऽऽश्वस्तः क्षणेन समपद्यत ॥                                                                                                | ४६   |
| संस्पृक्य तानि चापानि भानुमन्ति बृहन्ति च ।                                                                                               |      |
| वैराटिरर्जुनं राजन्निदं वचनमन्नवीत् ॥                                                                                                     | 80   |
| इति श्रीमहाभारते शतसहस्त्रिकायां संहितायां वैयासिक<br>विराटपर्वणि चतुर्स्विशोऽध्यायः ॥ ३४ ॥<br>॥ ४७ ॥ गोग्रहणपर्वणि द्वादशोऽध्यायः ॥ ५२ ॥ | यां  |
| [अस्मिन्नध्याये ४७ श्लोकाः]                                                                                                               |      |

<sup>1</sup>अ -क-घ-ङ-अर्धेवयं नास्ति।

# ॥ पश्चत्रिंशोऽध्यायः ॥

पाण्डवकार्सुकाद्यवलोकनविस्मितेनोत्तरकुमारेणार्ज्जनं प्रति तत्तदायुध-वर्णनपूर्वकं तत्तरस्वामिनां प्रश्नः॥ १॥

### उत्तर:--

| सारथे किमिदं दिव्यं नागो वा वदि वा धनुः।                | ************************************** |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| सौवणीन्यत्र पद्मानि शतपत्राणि भागशः ॥                   | 8                                      |
| <sup>1</sup> कुशामिप्रतितप्तानि भानुमन्ति बृह्दन्ति च ॥ | 811                                    |
| बिन्दवश्चात्र सौवर्णा मणिप्रोतास्समन्ततः ।              |                                        |
| श्राह्मसूर्यप्रभाः पृष्ठे भान्ति रुक्मपरिष्कृताः ॥      | <b>R</b> 11                            |
| पुष्पाण्यत्र सुवर्णस्य शतपत्राणि भागशः ॥                | ३                                      |
| विस्मापनीयरूपं च भीमं भीमप्रदर्शनम् ।                   |                                        |
| नीलोत्पलनिमं कस्य शातकुम्भपरिष्कृतम् ॥                  | 8                                      |
| ऋषभा यस्य सौवर्णाः पृष्ठे तिष्ठन्ति शृङ्गिणः ।          |                                        |
| तालप्रमाणं कस्येदं मणिरुक्मविभूषितम् ॥                  | 4                                      |
| हाटकस्य सुवर्णस्य यस्मिञ्ज्ञाखामगा दश ।                 |                                        |
| दुरानमं महादीर्घं सुरूपं दुष्प्रधर्षणम् ॥               | É                                      |
| कस्येदमीदृशं चित्नं धनुस्सर्वे च दंसिताः ॥              | ६॥                                     |

<sup>1.</sup> अ-इदमर्थ नास्ति

| २७८                                          | महा <b>भारतम्</b>                             | [अ.      |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------|
| चन्द्राकेविमला ३                             | मासस् सुरूपास्सुप्रदर्शनाः ।                  |          |
|                                              | । यस्य कुशामिप्रतिमार्चिषः ॥                  | oll      |
| शार्ङ्गगाण्डीवसह                             | शं कस्येदं सारथे घतुः ॥                       | 4        |
| <sup>2</sup> भूषितं काञ्चनव                  | पुर्भाति विद्युद्रणोपमम् ।                    |          |
| नीलोपलि <b>प्तम</b> च्हि                     | इं जातरूपमयं धनुः ॥                           | <b>.</b> |
| मत्स्याश्चास्य हि                            | एयस्य पृष्ठे तिष्ठन्ति <sup>3</sup> भासिताः । |          |
|                                              | व्यं कस्येदं सारथे धनुः ॥                     | १०       |
| उच्छ्रितं ⁴फणिव                              | दीर्घं सारवत्त्वादुरानमम् ॥                   | १०॥      |
| सहस्रगोधास्सीव                               | र्णा द्वीपिनश्च चतुर्दश ।                     |          |
| <sup>5</sup> बर्हिणश्चात्र सौ                | वर्णाश् शतचन्द्रविभूषिताः ॥                   | ११॥      |
| जाम्बूनदविचित्र                              | ाङ्गं कस्येदं पञ्चमं धनुः ॥                   | १२       |
| कस्येमे क्षुरनार।                            | चास् सहस्रं लोम <sup>6</sup> वापिनः।          |          |
| <sup>7</sup> प्र <b>क्षिप्ता</b> स्तीक्ष्णतु | ण्डाया उपासङ्गे हिरण्मये ॥                    | १३       |
| 1. क-म-पृष्टे शि                             | ाता। ख-घ-पृष्ठे स्थिता।                       |          |

क-म-पृष्ठ श्रिताः अ-घ-पृष्ठ स्थिताः
 क-ख-घ-खतुर्थः।
 अः अ-ङ-म-दंसिताः।
 क-पर्णवद् । ख-फलबद् । म-वर्णवद्दीसं।
 म-च्ह्रमर्थं नास्ति ।
 क-वाहिनः । ङ-चाजिनः।
 उ-पक्षिणस्तीक्ष्णतुण्डाग्राः कस्येमे रुचिरादशराः॥ [अधिकः पाठः]

| ३५] विराटपर्वेणि - गोग्रहणपर्व                                                       | २७९ |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| हारिद्रवर्णाः कस्येमे श्चिताः पञ्चशतं शराः ।                                         |     |
| आज्ञीविषसमस्पर्जा गतौ चाजिह्यगा दृढाः ॥                                              | १४  |
| विपाठाः पृथवः कस्य गृघ्रपत्रार्धवाजिताः ।                                            |     |
| वराहकर्णास्तीक्ष्णायाः कस्येमे रुचिरादशराः ॥                                         | १५  |
| वजाशनिसमस्पर्शा वैश्वानरशिखार्चिषः ।                                                 |     |
| सुवर्णपुङ्कास्तीक्ष्णायाः कस्य सप्तशतं शराः ॥                                        | १६  |
| कस्यायं सायको दीर्घो <sup>1</sup> दिव्ये कोशे च दर्शितः।                             |     |
| कस्य दण्डो दृढश्रस्रहणो रुचिरोऽयं प्रकाशते ॥                                         | १७  |
| वैयाव्रकोशः कस्यायं दिन्यः खङ्गो महाप्रभः ।                                          |     |
| कस्यायमिस <sup>2</sup> रावापे <sup>3</sup> सिंहशार्दूळळक्षणः ॥                       | १८  |
| कस्यायं निर्मलः खङ्गो द्वीपिचर्मनिवासितः।                                            |     |
| नीलोत्पलसवर्णोऽयं कस्य खङ्गः प्रथुर्महान् ॥                                          | १९  |
| मृगेन्द्र <sup>4</sup> चर्मावसितस् सूक्ष्मधारस्युनिर्मेलः ।                          |     |
| ऋषभाजिनकोशस्तु कस्य खङ्गो महानयम् ॥                                                  | २०  |
| यस्यापिधाने दृश्यन्ते सूर्याः पञ्च परिष्कृताः ।                                      |     |
| <ol> <li>म—दिख्यो गव्ये कोशेऽभिदंसितः।</li> <li>क-ख-य-गव्ये कोशे च दंसितः</li> </ol> |     |

<sup>2.</sup> अ—रावापः। च—रायासः। ख—रावासः। ध—राभाति सिंहशार्द्छ। 3. अ-क-ख-ड-च-म—पञ्च। 4. क-ड—चर्मावहितस्तीक्षण। ख-घ-च—चर्मावसितस्तीक्षण।

# महाभारतम्

<sup>1</sup>कस्यायं <sup>2</sup>निर्मेलः खद्गश् श्रङ्गत्सरुमनोरमः ॥ २१ निहितः पाषिते कोशे तैल्धोतस्समाहितः । प्रमाणवर्णयुक्तश्च कस्य खङ्गो महानयम् ॥ २२ नैतेन प्रतिविद्धस्सम् जीवेत् कश्चन कुद्धरः ॥ २२॥ निर्दिशस्य यथामार्गं मया <sup>3</sup>पृष्टा बृहन्नले । विस्मयो मे परो जातो दृष्टा सर्वमिदं महत् ॥ २३॥

इति श्रीमहाभारते शतसहित्रकायां संहितायां वैयासिक्यां क्तिराटपर्वणि पञ्जलिशोऽध्यायः ॥ ३५ ॥ ॥ ४७ ॥ गोग्रहणपर्वणि स्रयोदशोऽध्यायः ॥ १३ ॥ जिस्सिक्षध्याये २३॥ स्रोकाः

अ—वैयाघ्रकोशः कस्यायं दिव्यश्शङ्को महान् पृथुः ।
 यस्यापिधाने दश्यन्ते शार्द्छाः काञ्चनाश्चुभाः ॥ [अधिकः पाटः]

<sup>2.</sup> क-स-घ-च-विपुकः खङ्गः शङ्गः। म-विमलः+हरः।

<sup>3.</sup> M- ERI

# ॥ षुट्त्रिंशोऽध्यायः ॥

अर्जुनेनोत्तरं प्रति युधिष्ठिराद्यायुधानां पृथक्पृथङ्निर्देशेन तत्तत्स्वा कत्वकथनम् ॥ १ ॥

# 1અર્जુન:--

| यत् त्वया प्रथमं पृष्टं शत्रुसेनाङ्गमदेनम् ।            |          |
|---------------------------------------------------------|----------|
| ैपार्थस्येतद्धनुर्दिञ्यं गाण्डीवमिति विश्रुतम्।।        | <b>१</b> |
| अभेद्यम <sup>3</sup> जरं श्रीमद् दिञ्यमच्छेद्यमत्रणम् । |          |
| सर्वायुधमहामात्रं शातकुम्भमयं धनुः॥                     | <b>२</b> |
| एतच्छतसहस्रेण सान्मितं राष्ट्रवर्धनम् ।                 |          |
| देवदानवगन्धर्वैः पूजितं शाश्वतीस्समाः ॥                 | 3        |
| येन देवासुरान् पार्थस् सर्वान् विषहते रणे।              |          |
| एतद्वर्षसहस्रं तु ब्रह्मा पूर्वमधारयत् ॥                | 8        |
| तद्नन्तरमेवैतत् प्रजापतिरधारयत् ।                       |          |
| प्रजापतिस्रतुष्पष्टिं शकोऽशीतिं च पञ्च च ॥              | 4        |
| सोमः पञ्चसहस्राणि तथैव वरुणइशतम् ॥                      | 411      |
|                                                         |          |

<sup>1.</sup> स-वैशस्पायनः - उत्तरेणैवमुक्तस्तु पार्थो वैराटिमत्रवीत्। सद्भा प्रसाययन् वाचा भीतं शहावशं गतम् ॥ [अधिकः पाठः]

<sup>2.</sup> इ—श्लोकद्वयं नास्ति। 3. क—जयं। च—भयं।

| २८२          | महाभारतम्                                                                    | [अ.         |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| तस्माच वरुण  | दिग्निः प्रेम्णा प्राहृत्य तच्छुभम् ।                                        |             |
|              | भाव्येन दत्तं पार्थाय गाण्डिवम् ॥<br>षष्टिं च कौन्तेयो धारयिष्यति ।          | <b>\$11</b> |
|              | ोगम् एतच धनुरुत्तमम् ॥<br>राज्ञः कौरञ्यस्य महात्मनः ।                        | णा          |
| _            | सौवर्णाः पृष्ठे साधु नियोजिताः ॥<br>सेनस्य जातरूप <sup>3</sup> प्रदं दृढम् ॥ | ડા<br>૧     |
|              | विर्णा द्वीपिनश्च चतुर्दश ।<br>सौवर्णाः पृष्ठे तिष्ठन्ति श्रृङ्गिणः ।।       | 80          |
|              | हेशं प्राचीम् अजैषीच परन्तपः ।<br>शोभन्ते कुशामिप्रतिदीपिताः ॥               | ११          |
|              | षु प्रथितं घनुरुत्तमम् ।<br>।मस्य मणिरुक्मविमू्षितम् ।।                      | १२          |
| - T          | र्घि सुरूपं दुष्प्रधर्षणम् ।<br>विर्णाश् शतचन्द्रार्कभूषणाः ॥                | १३          |
| नकुलस्य धनुः | स्वेतन्माद्रीपुत्रस्य घीमतः ।                                                |             |
| 1. क-च-म-    | श्रात। 2. घ-च-मिश्रितं।                                                      |             |

<sup>-</sup>घ−**ङ−म−**मयं <sup>।</sup> ख−घ−म−पार्थोऽजयत् कृत्स्नां दिशं प्राचीं ।

| ३६] विराटपर्वणि - गोग्रहणपर्व                                                      | २८३  |
|------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <sup>1</sup> एतेन सदृशं चित्नं धनुश्चैतद्यवीयसः ॥                                  | १४   |
| हारिद्रवर्णं राज्ञश्च कौरव्यस्य महात्मनः ॥                                         | 8811 |
| विपाठा भीमसेनस्य गिरीणामपि दारणाः ।                                                | a ·  |
| सुत्रभास्सुमहाकायास् तीक्ष्णात्रास्सुकृता दृढाः ॥                                  | १५॥  |
| भीमेन प्रहिता होते वारणानां निवारणाः ॥                                             | १६   |
| सुवर्णदण्डरुचिराः कालदण्डोपमाइशुभाः ।                                              | w    |
| नकुछस्य शरा होते वज्राशनिसमप्रभाः ॥                                                | . १७ |
| यांस्तु त्वं प्रच्छसे दीप्तान् समधारान् समाहितान् ।                                |      |
| वराहकर्णास्तीक्ष्णात्रास् सहदेवस्य ते शराः ॥                                       | १८   |
| यस्त्वयं सायको विदाघों गठ्ये कोशे च दंसितः।                                        |      |
| पार्थस्यास्त्रमिदं <sup>३</sup> दिव्यं सर्वभारसहं महत् ॥                           | १९   |
| यस्वयं निर्मेलः खङ्गो द्वीपिचर्मणि दंसितः ।                                        |      |
| राज्ञो युधिष्ठिरस्यायं कुन्तीपुत्रस्य धीमतः ॥                                      | २०   |
| वैयावकोशो भीमस्य पञ्चशार्वूहरुस्याः ।                                              |      |
| वारणानां सुद्दप्तानां शिक्षितस्कन्धशातने ॥                                         | २१   |
| नीळोत्पळसवणीभः खङ्गः पार्थस्य निर्मळः ।                                            |      |
| मृगेन्द्रचर्मपिहितस् तीक्ष्णधारस्समाहितः ॥                                         | २२   |
| 1. क-अन्यतु सहदेवस्य धनुदश्रेष्ठं महौजसः। [इति प<br>2. क-ख-ध-म-दिन्यो। 3. छ-च-म-घो |      |

# महाभारतम्

| दर्शनीयस्मुतीक्ष्णायः कुन्तीपुत्रस्य धीमतः ।<br>अर्जुनस्येष निक्षिशः परसैन्यायदूषणः ॥ | २३         |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|                                                                                       | 74         |
| यस्त्वयं पार्षते कोशे प्रक्षिप्तो रुचिरत्सरः।                                         |            |
| नकुळस्यैष निश्चिशो वैश्वानरसमप्रभः ॥                                                  | <b>R</b> 8 |
| यस्त्वयं पिङ्गलः खङ्गश् चित्रो मणिमयत्सरः ।                                           |            |
| सहदेवस्य खङ्गोऽयं भारसाहोऽतिदंसितः ॥                                                  | २५         |
| भीमस्यायं महादण्डस् सर्वामित्रविनाशनः ॥                                               | २५॥        |
| वैशम्पायनः—                                                                           |            |
| भेदतो हार्जुनस्तूर्णं कथयामास तस्वतः ।                                                |            |
| आयुधानि कलापांश्च निश्चिशांश्चातुलप्रभान् ॥                                           | २६॥        |

इति श्रीमहाभारते शतसहस्त्रिकायां संहितायां वैयासिक्यां विराटपर्वणि षट्किशोऽध्यायः॥ ३६॥ ॥ ४७॥ गोग्रहणपर्वणि चतुर्दशोऽध्यायः॥ १४॥ [अस्मिन्नध्याये २६॥ स्टोकाः]

# ॥ सप्तत्रिशोऽध्यायः ॥

अर्जुनेनोत्तरं प्रति स्वस्यार्जुनत्वकथनपूर्वकं कङ्कादीनां युधिष्टिरादित्व-कथनम्॥ १ ॥ तत्प्रत्ययार्थं स्वनामदशककथनपूर्वकं तक्षिवेचनम् ॥ २ ॥

# वैशम्पायनः— एतस्मिन्नन्तरे पार्थं न मूडात्मा व्यजानत । विराटपुतः प्रमुखे पप्रच्छ पुनरेव तम् ॥ उत्तरः— सुवर्णरुचिराण्येषाम् आयुधानि महात्मनाम् । रुचिराणि प्रकाशन्ते पार्थानामाशुकारिणाम् ॥ क नु ते पाण्डवाइश्रूरास् सङ्गामेष्वपराजिताः । येषामिमानि ¹दीप्तानि श्रिया दीप्यन्ति भान्ति च ॥ ३ कस्मिन् वसन्ति ते देशे धर्मज्ञा वन्धुवत्सलाः । क धर्मराजः कौरव्यो धर्मपुत्तो युधिष्ठिरः ॥ ४ भीमसेनार्जुनौ चैव सर्वे ते मम मानुलाः । नकुलस्सहदेवो वा सर्वास्त्रकुशलौ रणे ॥ 4 1. क-म—दिन्यानि।

[अधिकः पाठः]

<sup>2.</sup> ख—धर्मशीळश्च धर्मात्मा धर्मवान् धर्मवित् सुधीः। धर्माध्यक्षो धर्मव्रतो धर्मज्ञो धर्ममृतिमान् ॥ धर्मनिष्ठो धर्मकर्ता धर्मगोसा सुधर्मकृत्। सत्याजवक्षमाधारो घृणी धर्मपरायणः॥

[अधिकः पारः]

कथं जातानि भवता तथा में बृहि शोभने ॥

| ३७]                             | विराटपर्वणि - गोग्रहणपर्व                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | २८७                                 |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| सैरन्ध्री द्रौपदी               | विद्धि यद्थें कीचको हतः ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | . ११॥                               |
| भीमसेनेन दुईन                   | तस् सह भ्रातृभिराहवे ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ं १२                                |
| ¹उत्तरः—                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                     |
| दश पार्थस्य ना                  | मानि श्रयन्ते मे कथासु च ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                     |
| <sup>2</sup> त्रूहि त्वं यदि    | जानीषे श्रद्दधेयं वचस्तव ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | १३                                  |
| अर्जुन:—                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                     |
| <sup>3</sup> अहं तिह तवा        | पक्षे दश नामानि यानि मे ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                     |
| ईशानो विद्धे                    | रेवस् तिदिवस्येश्वरो दिवि ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | १४                                  |
| अर्जुनः फल्गुन                  | ो जिष्णुः किरीटी श्वेतवाहनः ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                     |
| बीभत्सुर्विजय:                  | पार्थस् सन्यसाची धनञ्जयः ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | १५                                  |
| एतानि मम ना                     | मानि स्थापितानि सुरोत्तमैः ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | १५॥                                 |
| उत्तरः─                         | and the state of t |                                     |
| गुणतो दश ना                     | मानि समवेतानि पाण्डवे ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | *                                   |
| चरन्ति छोके ख                   | यातानि विदितानि ममानघ ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | १६॥                                 |
| केनासि विजय                     | ो नाम केनासि श्वेतवाहनः।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | eren arekalaria.<br>Salah eta diber |
| सन्यसाची तु                     | केनासि <sup>4</sup> जिष्णुर्वीभत्सुरेव च ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | १७॥                                 |
|                                 | वनं जिल्लोर् विस्मयस्फारितेक्षणः ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                     |
| पश्यञ्जनि<br>2. क-ख- <b>ड-म</b> | मिषः पार्थं शनैर्वाचमुवाच ह ॥<br>-व्रयास्त्वं।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | [अधिकः पाठः]                        |

<sup>2.</sup> क-ख-ङ-म - ब्रूयास्त्वं। 3. क-च-हन्त। ख-अहं तात। 4. क-घ-ङ-कृष्णो।

<sup>2.</sup> ख इतस्ततो परदें? तन्मनो मे श्वञ्चलं त्विय। अर्जुनो वा भवानेति वद शीघ्रं बृहश्चले ॥ [अधिकः पाठः]

<sup>3.</sup> ख-तन्मामाहुः। घ-ङ-तस्मादाहुः। म-तं मामाहुः।

| ३७] विराटपर्वणि - गोग्रहणपर्व २                            | ८९  |
|------------------------------------------------------------|-----|
| तेन देवमनुष्येषु बीभत्सुरिति मां विदुः ॥                   | २५  |
| उभौ मे तुल्यकर्माणौ गाण्डीवस्य विकर्षणे ।                  |     |
| भुजौ मे भवतस्सङ्क्षये परसैन्य <sup>1</sup> विनाशनौ ॥       | २६  |
| तयोस्सन्योऽधिकस्तस्मात् सन्यसाचीति मां विदुः ॥ २           | ६॥  |
| पृथिव्यां सागरान्तायां वर्णी मे दुर्लभस्समः ।              |     |
| शुद्धत्वाद्रूपवस्वाच तेन मामर्जुनं विदुः ॥ २               | ७॥  |
| उत्तराभ्यां तु पूर्वाभ्यां फल्गुनीभ्यामहं दिवा ।           |     |
| जातो हिमवतः पृष्ठे तेन मां फल्गुनं विदुः ॥ २               | 113 |
| यो ममाङ्गे त्रणं कुर्या दुःर्येष्टस्य पदयतः ।              |     |
| युधिष्ठिरस्य रुधिरं दर्शयेद्वा कदाचन ॥ २                   | ९॥  |
| पराभवमहं तस्य कुळे कुर्यों न संशयः ॥                       | ३०  |
| योत्स्यामि यैरहं <sup>8</sup> घोरैर् न मे तेभ्यः पराभवः। * |     |
| तेन देवमनुष्येषु जिष्णुर्नामास्मि विश्रुतः ॥               | ३१  |
| माता मम प्रथा नाम तेन मां पार्थमह्रवन् ॥ ३                 | १॥  |
| देवदानवगन्धर्वपिशाचोरगराक्षसान् ।                          |     |
| अहं पुरा रणे जित्वा खाण्डवेऽग्रिमतर्पयम् ॥ ३               | शा  |

<sup>1.</sup> क-ख-विनाशने। अ-ङ-च-विनाशिनौ
2. क-ख-च-मम ज्ये।
3. क-म-सङ्ख्ये। ख-घ-सवैंर्।

2. अ-**ड-च**-ततः। घ-दातं।

| ३७]                         | विराटपर्वेणि - गोग्रहणपर्व                 | २९१ |
|-----------------------------|--------------------------------------------|-----|
| ततो में भगवार्              | नेन्द्रः किरीटमद्दात् खयम्।                |     |
| देवाश्च शङ्खमद्             | <u>रुश् शत्रुसैन्यानिवारणम् ॥</u>          | ४२  |
| अहं पारे समुद्र             | स्य हिरण्यपुरवासिनाम् ।                    |     |
| हत्वा षष्टिं सह             | स्राणि जयं सम्प्राप्तवा <sup>1</sup> नपि ॥ | ४३  |
| असम्भ्रान्तो रथ             | तिष्ठन् सहस्रेषु शतेषु च।                  |     |
| शत्रुमध्ये दुराध            | र्धे न <sup>8</sup> च मुद्धे कथक्रन ॥      | 88  |
| अहं गन्धर्वराजे             | न हियमाणं सुयोधनम् ।                       |     |
| भ्रातृभिस्स हितं            | तात गन्धवैंस्समरे जितम् ॥                  | ४५  |
| चतुर्दश सहस्रा              | णे हत्वा चैनममोचयम् ॥                      | 84॥ |
| <sup>8</sup> अद्य पर्ग्य मह | ावाहो मम वीर्थं सुदुस्सहम् ।               |     |
| मा भैषीर्गतसन्द             | गासः कुरूनेतान् समागतान् ॥                 | ४६॥ |
| सुयोधनस्य मिष               | तः कर्णस्य च कृपस्य च ।                    |     |
| पितामहस्य भीष               | मस्य द्रौणेद्रीणस्य च स्वयम् ॥             | ४७॥ |
| सर्वानेव कुरूञ्जि           | त्वा प्रत्यानेष्यामि तु परान् ॥            | 86  |
|                             |                                            |     |

इति श्रीमहाभारते शतसहिष्मकायां संहितायां वैयासिक्यां। विराटपर्वणि सप्ततिंशोऽध्यायः ॥ ३७ ॥ ॥ ४७ ॥ गोग्रहणपर्वणि पञ्चदशोऽध्यायः ॥ १५॥

[असिन्नध्याये ४८ श्लोकाः]

<sup>1.</sup> क-ख-घ-नहम्।

<sup>2.</sup> क ख-ड-च-म-मुद्धन्ति च मे दिशः। व - मुद्धति च मे दिशम्। 3. म -इदमर्थं नास्ति।

# ॥ अष्टांत्रिशोऽध्यायः ॥

उत्तरेण बृहक्षस्त्रया अर्जुनत्विज्ञानेन तं प्रति अञ्चानमूलकभूतपूर्व-स्नापराधक्षमापनम् ॥१॥ अर्जुनेनोत्तरं प्रति स्वस्य क्वैटयप्रासिहेतुकथनम् ॥ २ ॥ तथोत्तरस्य सार्थीकरणपूर्वकं रथारोहणेन रणायाभियानम् ॥ ३ ॥

| वैश्रम्पायनः—                                               |     |
|-------------------------------------------------------------|-----|
| ततः पार्थे च वैराटिः प्राञ्जलिस्वभ्यवादयत् ॥                | 14  |
| उत्तर:                                                      |     |
| अहं भूमिञ्जयो नाम्ना प्रणतोऽस्मि धनञ्जय ॥                   | 8   |
| दिष्टचा त्वां पार्थ परयामि स्वागतं ते धनञ्जय ।              |     |
| लोहिताक्ष महाबाहो नागराज <sup>1</sup> वरोपम ॥               | २   |
| यद्ज्ञानाद्वोचं त्वां प्रमादेन नरोत्तम ।                    |     |
| अकृत्वा हृद्ये सर्वे क्षम्तुमहेसि तन्मम ॥                   | 3   |
| यत्तु त्वया ऋतं कर्म विचित्रं वे सुदुष्करम् ।               |     |
| अतो भयं व्यपेतं मे प्रीतिश्च परमा त्विय ॥                   | 8   |
| दासोऽहं ते भविष्यामि पश्य मामनुकम्पया ॥                     | 811 |
| या प्रतिज्ञा कृता पूर्वे तव सारथ्य <sup>2</sup> कर्मणि ।    |     |
| मनस्खास्थ्यं च मे जातं <sup>8</sup> जातं भाग्यं च मे महत् ॥ | 411 |
|                                                             |     |

<sup>1.</sup> क-ड-करोपम। 2. क-ख-घ-च-म-कारणात्।

<sup>3.</sup> अ जातु। ङ-जातं भाग्यं महोदयम्।

| ₹८]                                  | विराटपर्वणि - गोग्रहणपर्व                          | २९३ |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------|-----|
| आस्याय विपु                          | छं वीर रथं सारथिना मया ।                           |     |
| दुर्यीधनं च                          | जेत्वाऽऽजौ निवर्तय पशुन् मम ॥                      | ·   |
| अर्जुन:-                             |                                                    |     |
| प्रीति। असि रा                       | जपुत्राद्य न भयं विद्यते तव ।                      |     |
| सर्वान् नुदारि                       | ने ते शत्रून् रणे रण¹कृतां वर ॥                    | ७॥  |
| खस्यो भव म                           | हाबुद्धे पश्य मां शत्रुभिस्सह ।                    |     |
| युध्यमानं विग                        | नर्देऽस्मिन् कुर्वाणं भैरवं खनम् ॥                 | <11 |
| गाण्डीवं देव                         | तं च शरान् कनकम्षितान् ।                           |     |
| एतान् सर्वानु                        | पासङ्गान् क्षिप्रं बन्नीहि मे रथे।।                | ९॥  |
| एतं चाहर नि                          | क्षिशं जातरूपपरिष्कृतम् ॥                          | 80  |
| अहं वै कुरुनि                        | म <sup>2</sup> र्योत्स्ये मोक्षयिष्यामि ते पश्न् । | w.  |
| तोषयिष्यामि                          | राजानं प्रवेक्ष्यामि पुरं पुनः ॥                   | ११  |
| सङ्गरपागाधप                          | ारिघं वाहुप्राकारतोरणम् ।                          |     |
| त्रि <b>द</b> ण्ड <sup>3</sup> स्थूण | सम्वाधं नैकध्वजसमाकुळम् ॥                          | १२  |
| <sup>4</sup> ज्याक्षेपणकी            | डनकं नेमीनिनद्दुन्दुभि ।                           |     |

<sup>1.</sup> क-ख-घ-म-विशारद।

<sup>2.</sup> क-ध-म-योत्स्याम्यवजेष्यामि । ख-योत्स्याम्यपचेष्यामि ।

<sup>3</sup> ख—त्ण। घ—गुण।

4. म—ज्याक्षेपणं क्रोधकरं। च—क्रोधमकरम्। ङ—ज्याक्षेपणक्रोधनकं क-घोरतरं। ख-णी रोधकरं। ब-क्रोधकरं नेमिदुम्दुभिनादितम्।

| २९४                          | महाभारतम्                       | [अ.  |
|------------------------------|---------------------------------|------|
| शरजालविताना                  | च्यम् आक्ष्वेडितमहाखनम् ॥       | १३   |
| नगरं ते मया र                | पुप्तं रथोपस्थं भविष्यति ॥      | १३॥  |
| अधिष्ठितो मया                | सङ्ख्ये रथो गाण्डीवधन्विना ।    |      |
| अजय्यश्शत्रुसैन              | यानां वैराटे व्येतु ते भयम् ॥   | 8811 |
| उत्तरः                       | •                               |      |
| विभोमि नाहमेते               | भ्यो जानामि त्वां स्थिरं युधि । |      |
| केशवेनापि सङ्ग्              | ामे साक्षादिन्द्रेण वा समम्।।   | १५॥  |
| <sup>1</sup> इदं तु चिन्तय   | न्नेव परिमुह्यासि केवलम् ।      |      |
| निश्चयं नाधिगन               | छामि नावगच्छामि किञ्चन ॥        | १६॥  |
| एवं <sup>2</sup> युक्ताङ्गरू | स्य लक्षणैरुदितस्य च ।          |      |
| केन कर्मविपाके               | न क्षीबत्वं समुपागतम् ॥         | १७॥  |
| मन्ये त्वां क्षीबर           | द्रपेण चरन्तं शूलपाणिनम् ।      |      |
| <sup>8</sup> गन्धर्वराजप्रति | मं देवं वाऽपि शतक्रतुम् ॥       | १८॥  |
| अर्जुन:—                     |                                 |      |
| भ्रातुर्नियोगाज्जरं          | ग्रेष्ठस्य संवत्सरमिदं व्रतम्।  |      |
| चरामि ब्रह्मचर्य             | वै सत्यमेतद्भवीमि ते ॥          | १९॥  |
| ो. छ—सद्भा कि                | ਪਲਾਰੇਜ਼ ਬੁਗ ਜੇ ਸ਼ੁਤਜ਼ੇ ਰਚਾ ।    |      |

ख — बहुना किं प्रलापेन श्रृणु मे परमं वचः ।
 नाहं बिभेमि कौन्तेय साक्षादिप शतक्रतोः ॥
 यमपाशिकुवेरेभ्यो द्वोणभीष्मशतादिप ॥ [अधिकः पाठः]

<sup>2.</sup> म—नीराङ्ग। क-ख-ङ-वीरा। च-वराङ्ग। 3. अ-म-इदमर्थं नास्ति।

| ३८]                        | विराटपवेणि - गोग्रहणपर्व                                        | २९५  |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|------|
|                            | महाबाहो परवान् धर्मसंयुतः ।<br>म्भूतं छैठ्यं मां समुपस्थितम् ॥  | 2011 |
|                            | ा भ्रातुर् <sup>इये</sup> ष्ठस्यास्मि सुराल्यम् ।               | २०॥  |
|                            | दृष्टा सुधर्मीयां मया तदा ॥                                     | २१॥  |
| •                          | ं रूपं विभ्रती विज्ञसिन्नधौ ।                                   |      |
|                            | निमिषं कूटस्थामन्वयस्य मे ॥                                     | २२॥  |
|                            | ता मह्यं शयानं रन्तुमिच्छया ।<br>ग्राद्येव मात्रसत्कारमाचरम् ॥  | २३॥  |
| सा च मामइ                  | गपत् ऋुद्धा शिखण्डी त्वं भवेरिति ।                              |      |
| •                          | हो मामाह मा भैस्त्वं पार्थ षण्डता ॥                             | २४॥  |
|                            | त् तुभ्यम् अज्ञातवसतौ पुरा ।<br>ानुपाह्य ततः प्रेषितवान् दृषा ॥ | २५॥  |
|                            | प्राप्तं व्रतं तीर्णं मयाऽनघ ।                                  |      |
| समाप्तव्रतमुत्तः<br>उत्तरः | तीर्णं विद्धि मां त्वं नृपात्मज ॥                               | २६॥  |
| . —                        | में अट यत् प्रतकीं न में बृथा।                                  |      |
| न हीहशाः                   | क्षीबरूपा भवन्तीह नरोत्तमाः ॥                                   | २७॥  |
|                            | म रणे युद्धशेयममरैरिप ।                                         |      |
|                            | प्रणष्टं में किं करोमि प्रशाधि माम् ॥                           | २८॥  |
|                            | हीष्यामि हयाञ्ज्ञात्रूनथारुजः ।                                 |      |
| शिक्षिती हा                | से सारथ्ये निष्टितः पुरुषर्षभ ॥                                 | २९॥  |
|                            |                                                                 |      |

<sup>1.</sup> म—इदमर्ध नास्ति। 2. अ-क-ध-छ-च-म—कोशेषु इत आरभ्य सार्धस्कोकपञ्चकं न दृश्यते।

| <b>२</b> ९६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | महाभारतम्                          | [अ. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|
| दारुको वासदेवस                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | प यथा शकस्य मातिछिः।               |     |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | तारध्ये शिक्षितं नरपुङ्गव ॥        | ३०॥ |
| अश्वा ह्येते महाब                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ाहो <sup>1</sup> तदेवाहवदुर्जयाः । |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | काः प्राणवन्तो जितश्रमाः ।।        | ३१॥ |
| यस्य यातेन पश्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ान्ति भूमो प्राप्तं पदम् ।         | . * |
| दक्षिणां यो धुरं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | बोढा सुग्रीवेण समो हयः ॥           | ३२॥ |
| योऽयं धुरं धुर्यव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | रो वामां वहति शोभनः।               |     |
| तं मन्ये मेघपुष्प                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | स्य जवेन सदृशं हयम् ॥              | ३३॥ |
| योऽयं वहति वै                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | पार्षिण दक्षिणामञ्चितोद्यमः ।      |     |
| वलाहकाद्र पि म                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | तस् तेजसा वीर्यवत्तरः ॥            | ३४॥ |
| योऽयं काञ्चनसङ्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | गाहो वामं वहति शोभनः ।             |     |
| धुर्य सैन्यस्य तं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | मन्ये जवेन बलवत्तरम् ॥             | ३५॥ |
| त्वामेवायं रथो व                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | बोहुं सङ्गामेऽईति धन्विनम् ।       |     |
| त्वं चेमं रथमास्थ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ाय योद्धमहीं मतो मम ॥              | ३६॥ |
| सर्वशत्रु भिरायाते                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | र् देवराज इवासुरैः ॥               | ३७  |
| वैशस्पायनः-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                    |     |
| the section of the first term of the section of the | द्य वीर्यवानरिमर्दनः ।             |     |
| प्रणम्य देवान् ग                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ण्डीवम् आदाय रुरुचे श्रिया ॥       | ३८  |
| 1 #=#==                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                    |     |

क-स-घ-म-तवैवाहबदुर्जयाः।
 अ-पिततस्। ख-च-भिमतम्। घ-नवमस् तेजसा वीर्यसन्तमः।

<sup>1</sup>ततो विमुच्य बाहुभ्यां शङ्खचुडानि पाण्डवः । तौ च दुन्दुभिसन्नादौ प्रतिवद्धा तलावुभौ ॥ ३९ इन्द्रदत्ते च ते दिव्ये उद्ध्यामुच्य कुण्डले। ऋक्णान केशान् मृदून् क्षिग्धान् श्वेतेनोद्वश्य वाससा ॥ अधिज्यं तरसा कृत्वा गाण्डीवं व्याक्षिपद्धनुः ॥ 8011 तस्य विक्षिप्यमाणस्य धनुषोऽभून्महास्वनः । यथा शैलस्य महतश् <sup>2</sup>शैलानाक्षिप्य जम्तुषः ॥ 8811 सनिर्घाताऽभवद्भिमर् दिक्ष वायुर्ववौ भृशम् । भ्रान्तद्विजं खमभवत् प्राकन्पितमहाद्रुमम् ॥ ४२॥ तं शब्दं कुरवो राजन् विस्फोटमशनेरिव। तार्क्यशब्दमिव श्रुत्वा वित्रेसुर्दीनमानसाः॥ 8311 यथेन्द्रो व्याक्षिपद्भीमं विस्फोटमशनेः प्रमुः । <sup>3</sup>तथाऽर्जुनो धनुइश्रेष्ठं बाहुभ्यामाक्षिपद्रथे ॥ 8811

इति श्रीमहाभारते शतसहस्रिकायां संहितायां वैयासिक्यां विराटपर्वणि अष्टातिंशोऽध्याय: ॥ ३८ ॥

॥ ४७ ॥ गोग्रहणपर्वणि षोडशोऽध्यायः ॥ १६ ॥ [अस्मिन्नध्याये ४४॥ इलोकाः]

<sup>1.</sup> घ-यथा प्रावुण्महामेघस सेन्द्रचाप इवार्जुनः। [अधिकः पाठः]

<sup>2.</sup> क-ख-शैलेनाप्यभिजध्नुषः। म-महता शैलेनाप्यभिज।

<sup>3.</sup> ख-च-महाशिनमहाशब्दसदशो ज्यास्वनो महान्। शबुन् वीराश्च संतर्ज्यं निम्नहस्थो रणे स्थितः ॥[अधिकः पाठः]

# ॥ एकोनचत्वारिंशोऽध्यायः ॥

अर्जुनेन युद्धप्रस्थानसमये उत्तरस्थात् सिंहध्वजस्यावरोपणपूर्वकं सम्यानसिष्ठितस्य हनुमद्ध्वस्य रथे स्थापनम् ॥ १॥ तथा स्वशङ्खादि-शब्दश्रवणवित्तस्योत्तरस्य समाधासनपूर्वकं रणायाभियानम् ॥ २॥ द्वोणेनार्जुनशङ्खनादादिना तस्थार्जुनत्वनिर्धारणेन दुर्योधनं प्रति तिष्ठवे-दनपूर्वकं दुर्निमित्तप्रदर्शनम् ॥ ३॥

### वैशस्पायनः--

| उत्तरं सारार्थे कृत्वा शर्मी कृत्वा प्रदक्षिणम् ।        |     |
|----------------------------------------------------------|-----|
| आयुधं सर्वमादाय ततः प्रायाद्धनञ्जयः ॥                    | 8   |
| ध्वजं च सिंहं मात्स्यस्य भ्रातॄणामायुधानि च ।            |     |
| प्रणिधाय शमीमध्ये प्रयातुमुपचक्रमे ॥                     | २   |
| ततः काञ्चनलाङ्गूलं ध्वजं वानरलक्षणम् ।                   |     |
| <sup>1</sup> दिव्यं मायामयं युक्तं विहितं विश्वकर्मणा ।। | ş   |
| मनसा चिन्तयामास प्रसादं पावकस्य च ॥                      | 311 |
| स च तिचान्तितं ज्ञात्वा ध्वजे भूतान्यचोद्यत् ।           |     |
| रथे वानरमुच्छ्रिय गाण्डीवं विक्षिपद्धतुः ॥               | 811 |
| <sup>2</sup> सपताकं विचित्राङ्गं सोपासङ्गं महारथः।       |     |

<sup>1.</sup> घ दीर्घमायससंयुक्तं । अ युक्ता

<sup>2.</sup> ख-उत्तस्थावुत्तरस्तावन्मत्वा पुनिरहागतः। तं समाश्वास्य बीभत्सुरभियातुं प्रतत्वरे॥ [अधिकः पाठः]

| ३९] विराटपर्वणि - गोग्रहणपर्व                               | २९९         |
|-------------------------------------------------------------|-------------|
| रथमास्याय वीभत्सुः कौन्तेयदश्वेतवाहनः ॥                     | 411         |
| बद्धासिस्सतल्रत्नाणः प्रगृहीतशरासनः ।                       |             |
| ततः प्रायादुदीचीं स कपिप्रवरकेतनः ॥                         | <b>\$11</b> |
| <sup>1</sup> स्वनवन्तं महाशङ्कं देवदत्तं धनञ्जयः ।          |             |
| शशाङ्करूपं वीभत्सुः प्राध्मापयदरिन्दमः ॥                    | ७॥          |
| <sup>2</sup> राङ्कराब्दोऽस्य सोऽत्यर्थे श्रूयते कालमेघवत् ॥ |             |
| तस्य शङ्खस्य शब्देन धनुषो निस्त्रनेन च।                     |             |
| वानरस्य च नादेन रथनेमिस्वनेन च ॥                            | ९           |
| जङ्गमस्य भयं घोरम् अकरोत् पाकज्ञासनिः ॥                     | 911         |
| शङ्खशब्देन पार्थस्य मुखेनाश्वाः पतन् क्षितौ ।               |             |
| उत्तरश्चापि सन्त्रस्तो रथोपस्य उपाविशत् ॥                   | १०॥         |
| अथाश्वान् रिमिभिः पार्थस् समुद्यस्य परन्तपः ।               |             |
| व्यभ्राजत रथोपस्थे भानुर्मेराविवीत्तरे ॥                    | 8811        |
| शङ्खशब्देन वित्रस्तं ज्याखनेन च मूर्च्छितम् ।               |             |
|                                                             |             |

<sup>1.</sup> ख-च-सैन्याभ्याशं स संप्राप्य गृहीत्वा शङ्खसुत्तमम् [अधिकः पाठः]

<sup>2.</sup> ख—राशाङ्क्ष इन्द्रधवलं मुखे निश्चिष्य वासिवः।
उष्कृमद्रण्डयुगलं सिराल्याचितफालकम्॥
आयत्तिमननयनं हस्वस्थूलशिरोधरम्।
अतिश्चिष्टोदरोरस्कं तियँगाननशोभितम्॥
यावत् स्वराक्तिसामग्यं वैलोक्यं श्लोभयश्विव। मरुद्धिर्दश्विमश्चैव प्राथ्मापयदरिन्दमः॥ [अधिकः पाटः]

| 300                           | महाभारतम्                                | [अ. |
|-------------------------------|------------------------------------------|-----|
| उत्तरं सम्परिष्वः             | य समाश्वासयदर्जुनः ॥                     | १२॥ |
| अर्जुन: <del></del>           |                                          |     |
| मा भैस्त्वं राजपुत्र          | ाग्य क्षत्रियोऽसि परन्तप ।               |     |
| कथं पुरुषशादूळि               | शत्रुमध्ये विषीदसि ॥                     | १३॥ |
| श्रुतास्ते शङ्खशब्दा          | श्च भेरीशब्दाश्च सर्वशः ।                |     |
| कुञ्जराणां च नद्त             | ां व्यूढानीकेषु <sup>1</sup> तिष्ठताम् ॥ | १४॥ |
| स त्वं कथमिवाने               | न शङ्खशब्देन भीषितः।                     |     |
| <sup>2</sup> विवर्णरूपो वित्र | तः पुरुषः प्राकृतो यथा ॥                 | १५॥ |
| उत्तरः—<br>श्रुता मे शङ्खशब्द | श्चि भेरीशब्दाश्च सर्वशः ।               |     |
| •                             | नदा व्यूढानीकेषु तिष्ठताम् ॥             | १६॥ |
| नैवंविधाइशङ्खशब्द             | (ाः पुरा जातु मया श्रुताः ।              |     |
| ध्वजस्य चापि रूप              | i मे दृष्टपूर्व न ही हशम्।।              | १७॥ |
| धनुषश्चैव घोषो य              | श्रुतपूर्वी न मे काचित्।।                | १८  |
| अस्य शङ्खस्य शब्              | देन धनुषो निखनेन च ।                     |     |
| रथनेमि⁴निनादेन                | मनो मे मुह्यते भृशम् ॥                   | १९  |
| न्याकुलाश्च दिशस्य            | तवी हृद्यं व्यथतीव च ।                   |     |
| ध्वजेन पिहितास्स              | र्वा दिशो न प्रतिभान्ति मे ॥             | २०  |
| ा. ख-च-नित्यशः                | । घ—पश्यतः।                              |     |

<sup>1.</sup> ख-च-।नत्यशः। घ-2. क-च-म-विषण्ण। 3. क-ख-म-नदर्ता। 4. ख-च-च-म-प्रणादेन।

| ३९] विराटपर्वणि - गोग्रहणपर्व                             | ३०१ |
|-----------------------------------------------------------|-----|
| गाण्डीवस्य च शब्देन कर्णों में वधिरीकृतौ ॥<br>वैशम्पायनः— | २०॥ |
| पुनर्ध्वजं पुनश्शङ्कं धतुश्चैव पुनः पुनः ।                |     |
| सम्मूढचेता वैराटिर् अर्जुनं समुदेक्षत ॥                   | २१॥ |
| ¹ततोऽर्जुनोऽत्रवीद्वाक्यं राजपुतं परन्तपः ॥<br>अर्जुनः—   | २२  |
| स्थिरो भव महाबाहो संज्ञां चात्मानमानय।                    |     |
| एकान्ते रथमास्थाय पद्भयां त्वमवपीड्य च ॥                  | २३  |
| दृढं रइमीश्च संयच्छ शङ्कं ध्मास्याम्यहं पुनः ॥            | २३॥ |
| वैशस्पायन:                                                |     |
| एवमुक्त्वा महाबाहुस् सञ्यसाची परन्तपः।                    |     |
| प्रदक्ष्मी च महाशङ्कं देवदत्तमनुत्तमम् ॥                  | २४॥ |
| ज्याघोषं तलघोषं च कृत्वा मूतान्यमोहयत् ॥                  | २५  |
| तस्य शङ्खस्य शब्देन रथनेमिस्वनेन च ।                      |     |
| गाण्डीवस्य च शब्देन पृथिवी समकम्पत ॥                      | २६  |
| भारद्वाजसातो द्रोणस् सर्वशस्त्रस्तां वरः।                 |     |
| राजानं चाह सम्प्रेक्ष्य दुर्योधनमरिन्दमः ॥                | २७  |
| द्रोणः—<br>यथा रथस्य निर्घोषो यथा शङ्ख उदीर्यते ।         |     |
| कम्पते च यथा भूमिर् नैषोऽन्यस्सव्यसाचिनः ॥                | २८  |
| 1. म-इदमधं नास्ति।                                        |     |

| ३० <b>२</b>                | महाभारतम्                                   | [अ, |
|----------------------------|---------------------------------------------|-----|
| औं <b>त्पातिक</b> मि       | रं राजन् निमित्तं भवतीह नः ।                |     |
|                            | । विजयं सैन्येऽस्माकं परन्तप ॥              | २९  |
| शस्त्राणि न प्र            | काज्ञन्ते न प्रहृष्यन्ति वाह्नाः ।          |     |
| अग्नयश्च न भ               | सिन्ते सुसमिद्धाश्च शोभनाः ॥                | ३०  |
|                            | नस्सर्वे मृगा घोरा नदन्ति च ।               |     |
| शकुनाश्चापसव               | याश्च वेदयनित महद्भयम् ॥                    | ₹ ₹ |
| गोमायुरेष सैन              | यानां रुदन् मध्येऽनुधावति ।                 |     |
| चाषा नद्दित                | चाकाशे वेदयन्तो महद्भयम् ॥                  | ३२  |
| भवतां चैव र                | ोमाणि <sup>1</sup> सम्प्रहृष्टानि लक्ष्ये । |     |
| अनुष्णाङ्गाश्च             | संखिन्ना जृम्भन्ते चाप्यमीक्ष्णशः ॥         | ३३  |
| <sup>2</sup> विष्टम्भय(न्त | मातङ्गा मुख्रन्त्यश्रूणि वाजिनः ।           |     |
| सदा मूतं पुरी              | षं च उत्सृजन्ति पुनः पुनः ॥                 | 38  |
| <sup>3</sup> लोहिताद्री च  | पृथिवी दिशस्सर्वाः प्रघूपिताः ।             |     |
| न च सूर्यः प्र             | तपति महद्वेदयते भयम् ॥                      | ३५  |
| हस्तिनश्चापि वि            | वेत्रस्ता योधाश्चापि वितत्रसुः ।            |     |
| पराभूता च न                | स्सेना न कश्चिद्योद्धिमच्छति ॥              | ३६  |
| 1. <i>zi—żigo</i> ra       | गणस्थ्यो । क—संद्रणनीत् ।                   |     |

म—संद्रष्टान्युपलक्षये । क—संद्रष्टानीव । ख—संद्रष्टान्येव । च—संद्रष्टानि च ।

[अधिकः पाठः]

<sup>2.</sup> म—विष्टम्भन्तीव। क—विष्टम्भन्ति न। ख—विष्टम्भन्तीह। च—विष्कम्पन्ति च।

<sup>3.</sup> क-मृगाश्च पक्षिणश्चेव सन्यमेव पतन्ति नः।

विराटपर्वणि - गोग्रहणपर्व 39] ३०३ विषण्णमुखभूयिष्टास् सर्वे योघा विचेतसः । दिशं ते दक्षिणां सर्वे विप्रेक्षन्ते पुनः पुनः ॥ ₹ ७ मृगाश्च पक्षिणश्चैव <sup>1</sup>सन्यमेव पतन्ति न: । वादित्रोद्युष्टघोषाश्च न च गाढं खनन्ति नः ॥ ३८ ध्वजाग्रेषु निळीयन्ते वायसास्तन्न शोभनम् ॥ ३८॥ यथा मेघस्य निनदो गम्भीरस्तूर्णमायतः । श्रयते रथनिर्घोषो नायमन्यो धनञ्जयात् ॥ 3911 अश्वानां खनतां शब्दो वहतां पाकशासनिम् । वानरश्च ध्वजो दिव्यो निस्सङ्गं धूयते महान् ॥ 8011 शङ्खशब्देन पार्थस्य कर्णों मे विधिरीकृतौ । सर्वसैन्यं च वित्रस्तं नायमन्यो धनञ्जयात् ॥ 8811 राजानमम्तः कृत्वा दुर्योधनमरिन्दमम् । गाः प्रस्थाप्य च तिष्ठामो व्यूढानीकाः प्रहारिणः ॥ ४२॥ प्रविभन्य त्रिधा सेनां समुच्छ्रिय ध्वजानपि । दिक्ष गुल्मा निवेश्यन्तां यत्ता योत्स्यामहेऽर्जुनम् ॥ 8311 इति श्रीमहाभारते शतसहित्रकायां संहितायां वैयासिक्यां

हति श्रीमहाभारते शतसहित्रकायां संहितायां वैयासिक्यां विराटपर्वणि एकोमचत्वारिंशोऽध्यायः ॥ ३९ ॥ ॥ ४७ ॥ गोप्रहणपर्वणि सप्तदशोऽध्यायः ॥ १७ ॥ [अस्मिन्नध्याये ४३॥ स्टोकाः]

<sup>1.</sup> अ—सर्वमेव वदन्ति नः। ख-ड-सर्वे एव पतन्ति नः। घ-सन्य एव पतन्ति नः।

## ॥ चत्वारिंशोऽध्यायः ॥

द्वोणवचनादर्जुनस्यार्जुनस्वावधारणेन विषादात् त्रणीमभूतेषु स्वीयेषु दुर्योधनेन द्वोणानादरपूर्वकं तान् प्रति समरप्रोत्साहनम् ॥ १ ॥

# वैशम्पायनः— ततो दुर्योधनो राजा समरे भीष्ममत्रवीत् । द्रोणं च ¹रणशार्दृष्ठं कृपं च सुमहावल्रम् ॥ १ दुर्योधनः— उक्तोऽयमथे आचार्य मया कर्णेन चासकृत् । पुनरेव च वक्ष्यामि न हि तृष्यामि तद्भुवन् ॥ २ पराजितौर्विवस्तव्यं तैश्च द्वादशवत्सरान् । वने जनपदेऽज्ञातैर् ²एक एष पणो हि नः ॥ ३ एषां न ताविन्नेश्चेत्तो वत्सरस्तु त्रयोदशः । अज्ञातवासे बीभत्सुर् अथास्माभिः परिश्रुतः ॥ ४ अनिश्चेते तु निर्वासे यदि बीभत्सुरागतः । पुनद्वीदशवर्षाणि वने वत्स्यन्ति पाण्डवाः ॥ ५

लोभाद्या ते न <sup>8</sup>विन्देयुर् अस्मान् वा मोह आविश्वत्।

<sup>1.</sup> क-ख-म-रथशार्द्छं कृपं च सुमहारथम्। घ-च-रथशार्द्छं।

<sup>2.</sup> क-ख-च-एष एव। ङ-एक एव।

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>. ख<del>-घ-ड-च-म - जानीयुर्</del>।

| 80]                   | विराटपर्वणि - गोग्रहणपर्व                          | ३०५                      |
|-----------------------|----------------------------------------------------|--------------------------|
| हीनातिरिक्तमेते       | यां भीष्मो वेदितुमहेति ।।                          | ६                        |
| अर्थानां हि पुन       | हिंघे निसं भवति संशयः ।                            |                          |
| _                     | तो ह्यर्थः पुनर्भवति चान्यथा ॥                     | v                        |
| उत्तरं मार्गमाण       | ानां मात्स्यसेनां युयुत्सताम् ।                    |                          |
| यदि बीभत्सुरा         | यातः किं नः कृत्यमतः परम् ॥                        | C                        |
| विगर्तानामि <b>दं</b> | कार्य पाण्डवानां च मार्गणम्।                       |                          |
| वित्रकारैहिं मार      | त्स्येन सुझर्मा वाधितः पुरा ॥                      | ९                        |
| तेषां भयाभिपः         | प्रानां बस्तानां त्राणमिच्छताम्।                   |                          |
| अभयं याचमा            | नानां तदाऽस्माभिः परिश्रुतम् ॥                     | १०                       |
| प्रथमं तैगृहीतव       | यं मात्स्यानां गोधनं महत् ।                        |                          |
| अष्टम्यां चापर        | ाह्ने तु इति नस्तैस्समाहितम् ॥                     | 88                       |
| नवम्यां पुनरस         | माभिस् सूर्यस्योदयनं प्रति ।                       |                          |
| इमा गावो गृह          | शितव्या याते मतस्ये गवां पदम् ॥                    | १२                       |
| इत्येष निश्चयो        | ऽस्माकं <sup>1</sup> नगरे नागसाह्वये ।             |                          |
| पाण्डवानां पी         | रेज्ञाने सर्वेषां नः परस्परम् ॥                    | १३                       |
| ते वा गावो न          | । पद्यन्ति यदि वा स्युः पराजिताः                   |                          |
|                       | यतिसन्धाय कुर्युर्मात्स्येन <sup>2</sup> सङ्गमम् ॥ | १४                       |
|                       |                                                    | and the same of the same |

<sup>1.</sup> क-ख-च-म-मन्द्रोऽभूका। घ-तत्राभूका।
2. क-सङ्गतम्। ख-च-सङ्गतिम्। अ-घ-सङ्गताः
D-- 20

<sup>1.</sup> च—नस्समधः कृतः। अ—नः कृतिनिश्चयः। ख—नस्संशयः कृतः। म—नस्सङ्गतः कृतः।

<sup>2.</sup> क-ख-ब-ड-म-प्रणिधीयताम्। च-तथाद्यात्मा प्रणीयताम्।

<sup>3.</sup> च-अनाच्छन्ने धनेऽस्माकम् अध शक्रेण विज्ञणा । यमेन वाऽपि सङ्कामे को हास्तिनपुरं व्रजेत्॥ [अधिकः पाठः]

| ४०] विराटपर्वणि - गोग्रहणपर्व                                | ३०७ |
|--------------------------------------------------------------|-----|
| <sup>1</sup> जानामि च गतं तेषाम् अतस्त्रासयतीव नः ॥          | २२  |
| अर्जुने चापि सम्प्रीतिम् अधिकामुपलक्षये ।                    |     |
| तथा द्रष्ट्वा हि वीभत्सुम् उपायान्तं प्रशंसति ॥              | २ ३ |
| यथा सेना न भज्येत तथा नीतिर्विधीयताम् ॥                      | २३॥ |
| अदेशिका ह्यरण्येऽस्मिन् क्रच्छ्रे शत्रुवशं गता ।             |     |
| यथा न विभ्रमेत् सेना तथा नीतिर्विधीयताम् ॥                   | २४॥ |
| अश्वानां हेषितं श्रुत्वा का प्रशंसा भवेत् परे।               |     |
| स्थाने वाऽपि व्रजन्तो वा सदा हेपन्ति वाजिनः ॥                | २५॥ |
| सदा च वायचो वान्ति नित्यं वर्षति वासवः।                      |     |
| स्तनियत्नोश्च निर्घोषश् श्रूयते बहुशस्तथा ॥                  | २६॥ |
| भीषयन् पाण्डवेयेभ्यो भवान् सर्वानिमाञ्जनान् ।                |     |
| प्रमुखे सर्वसैन्यानाम् अबद्धं बहु भावते ॥                    | २७॥ |
| यथैवाश्वान् मार्गमाणास् तानेवाभिपरीप्सवः ।                   | -   |
| होषितान्येव शृण्वन्ति स्यादिदं भवतस्तथा ॥                    | २८॥ |
| किमत्र कार्य पार्थस्य कथं वा स प्रशस्यते ।                   |     |
| अन्यत्र कामाद्वेषाद्वा रोषाद्वाऽस्मासु <sup>2</sup> केवलम् ॥ | २९॥ |
| आचार्या वे कारुणिकाः प्राज्ञास्त्रापायदर्शिनः ।              |     |

<sup>1.</sup> अ-घ-स्ठोकह्रयं नास्ति। 2. क-घ-म-केवछात्। ङ-केवछा।

इति श्रीमहाभारते शतसहस्निकायां संहितायां वैयासिक्यां विराटपर्वणि चत्वारिंशोऽध्यायः॥ ४०॥

॥ ४७ ॥ गोजहणपर्वणि अष्टादशोऽध्यायः॥ १८ ॥ [अस्मिन्नध्याये ३६ छोकाः]

<sup>1.</sup> च-इतः श्लोकद्वयं नास्ति।

# ॥ एकचत्वारिंशोऽध्यायः ॥

# कर्णेनात्मश्चाधनपूर्वकमर्जुनपराभवनमिथ्याप्रतिज्ञानम् ॥ १ ॥

| कर्णः—                                                             |          |
|--------------------------------------------------------------------|----------|
| सर्वानायुष्मतो भीतान् सन्त्रस्तानिव छक्षये ।                       |          |
| अयुद्धमनसश्चैव सर्वाश्चेतानवस्थितान् ॥                             | १        |
| यद्येष जामदग्नचो वा यदि वेन्द्रः पुरन्दरः।                         |          |
| वासुदेवेन सहितो यदि बीभत्सुरागतः ॥                                 | <b>ર</b> |
| अहमेनं निरोत्स्यामि वेछेव वरुणालयम् ॥                              | २॥       |
| रुक्मपुङ्खाः प्रसन्नामा मुक्ता हस्तवता मया ।                       |          |
| छादयन्तु शरास्सूर्य पार्थस्यायुर्निरोधकाः ॥                        | ३॥       |
| मम चाप <sup>1</sup> प्रणुन्नानां शराणां नतपर्वणाम् ।               |          |
| निवृत्तिर्गच्छतां नास्ति सर्पाणां श्वसतामिव ॥                      | 811      |
| शराणां पुङ्कसक्तानां मौर्क्याऽभिद्दतयोभृशम् ।                      |          |
| <sup>2</sup> श्रूयते तल्ल्योइशब्दो भेर्योराहतयोरिव ॥               | 411      |
| एकैकं चतुरः पञ्च कचित् षष्टिं कचिच्छतम् ।                          |          |
| 1. क-च-म-प्रमुक्तानां। ख-घ-प्रयुक्तानां।                           |          |
| 2. क-म-श्रूयतां तद्वयो। अ-श्रूयते च तयो।<br>ङ-श्रूयते च ततश्शब्दो। |          |
| क्षा भारतिकार्याः                                                  |          |

<sup>2.</sup> च-शक्षोभैया विपश्चानां इतानामाजिवाजिनाम्॥

<sup>3.</sup> क-ख-इ-म-जातस्नेहस्तु।

व जातस्तैर्युश्यमानस्य ममेदं दर्शयिष्यति । उपहूतस्तु कीन्तेयो भ्रातृणां गुणवानिव ॥

<sup>[</sup> इति पाठान्तरम् ]

| 86]                          | विराटपर्वणि - गोग्रहणपर्व                   | ३११                                     |
|------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|
| एव चापि महे                  | ष्वासस् तिषु छोकेषु विश्रतः ।               |                                         |
| अहं चापि <sup>1</sup> कु     | रुश्रेष्ठ अर्जुनानवमः कचित् ॥               | १३॥                                     |
| मम हस्तप्रमुत्त              | ानां शराणां नतपर्वणाम् ।                    |                                         |
| <sup>2</sup> निवृत्तिर्गच्छत | तं नास्ति वैश्वानरशिखार्चिषाम् ॥            | 8811                                    |
| तुमुलदश्रूयते द              | गब्दम् षट्पदां गायतामिव ।                   |                                         |
| <sup>8</sup> इतश्चेतश्च मुच  | कानां शराणां नतपवणाम् ॥                     | १५॥                                     |
| अन्तरा सम्पत                 | ाद्भिस्तु ⁴गृध्रपक्षैि इ <b>शतै इशरै</b> ः। |                                         |
| शलभानामिवा                   | काशे छाया सम्प्रति दृश्यताम् ॥              | १६॥                                     |
| अद्य मत्कार्भुव              | नेत्सृष्टाश् शिताः पार्थस्य मर्मगाः ।       | • · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| शरीरमतिसर्प                  | न्तु वल्मीकमिव पन्नगाः ॥                    | १७॥                                     |
| बर्हिबर्हिणवाज               | ानां बर्हिणां वर्हिणामिव ।                  |                                         |
| पततां पततां                  | घोषः पततां पततामिव ॥                        | १८॥                                     |
| अद्य त्वह्मृण।               | न्मोक्ये यन्मया तत् प्रतिश्रुतम् ।          | -                                       |
| धार्तराष्ट्रस्य त            | त्काले निहत्य समरेऽर्जुनम् ॥                | १९॥                                     |
| इन्द्राशनिसम                 | स्पर्श महेन्द्रसमाविक्रमम् ।                |                                         |
| अर्द्धिष्याम्या              | इं पार्थम् उल्काभिरिव कुञ्जरम् ॥            | २०॥                                     |
|                              |                                             |                                         |

क-ख-ध-म - कुरुश्रेष्ठादर्जुनान्नावमः कचित्।
 ङ---कुरुश्रेष्ठान्नाजुनान्नावरमःकचित्।
 म---इदमर्धं नास्ति।
 अ-ध-च-म---इदमर्धं नास्ति।
 क-ख-ध-च-म---गुप्रपतैः शिलाशितैः। ङ---कक्कपतैः शिलाशितैः।

### महाभारतम्

| शरजालमहाज्वालम् असिशक्तिगदेन्धनम् ।                     |       |
|---------------------------------------------------------|-------|
| निर्देहन्तमनीकानि शमयिष्येऽर्जुनानलम् ॥                 | २१॥   |
| रथादतिरथं छोके सर्वशस्त्रभृतां वरम् ।                   |       |
| विवशं पार्थमादास्ये गरुत्मानिव पन्नगम् ॥                | २२॥   |
| <sup>1</sup> क्षुरप्रैनिशितेभेहैर् निपतद्भिश्च मामकैः । |       |
| सम्मूढचेताः कौन्तेयः कर्तव्यं नाभिपत्स्यते ॥            | २३॥   |
| अद्य दुर्योधनस्याहं शोकं हृदि चिरं स्थितम् ।            |       |
| समूलमपनेष्यामि हरन् पार्थिशिरइशरैः ॥                    | २४॥   |
| <sup>2</sup> हताश्वं विरथं पार्थं पौरुषे पर्यवस्थितम् । |       |
| िनिश्वसन्तं यथा नागम् अद्य पश्यन्तु कौरवाः ॥            | २५॥   |
| जामद्ग्न्यान्मया लब्धं दिव्यास्त्रमृषिसत्तमात् ।        |       |
| तदुपाश्रिस वीर्यं च युध्येयमपि वासवम् ॥                 | २६॥   |
| कामं गच्छन्तु कुरवो गाः प्रगृह्य परन्तपाः।              |       |
| र्र्येषु वाSवितिष्ठन्तो युद्धं पदयन्तु मामकम् ॥         | २७॥   |
| इति श्रीमहाभारते जनसहस्त्रिकायां संहितायां वैयासि       | क्यां |

इति श्रीमहाभारते शतसहस्रिकायां संहिताय विराटपर्वणि एकचःवारिशोऽध्यायः॥ ४१॥ ॥ ४७ ॥ गोग्रहणपर्वणि एकोनविंशोऽध्यायः ॥ १९ ॥ [अस्मिबध्याये २७॥ स्टोकाः]

<sup>1.</sup> अ—्धुतप्तैः क-ख-च-म—्युद्रकैविविधैः। ङ-ध्रुरप्रैविविधैः। 2. ङ-अद्य मःकार्मुकोत्सृष्टैः शरेस्सन्नतपर्विभः। घ – श्रुद्रकैर्।

<sup>[</sup>अधिकः पाठः]

# ॥ द्विचत्वारिंशोऽध्यायः ॥

कृषेणार्जुनचरित्तप्रशंसनपूर्वकं कर्णगर्हणम् ॥ १ ॥ तथा स्वेषु एकैके-नार्जुनस्य दुर्जयस्वकथनपूर्वकं सम्भूयाभियाननिर्धारणम् ॥ २॥

### वैशस्पायनः-

तस्य तद्वचनं श्रुत्वा नीतिशास्त्रविशारदः ।

आचार्यः कुरुवीराणां कृपदशारद्वतोऽन्नवीत् ॥ १
कृपः—
सदैव तव राधेय युद्धे कूरतरा मितः ।
नार्थानां प्रकृतिं वेत्सि नानुबन्धमवेश्वसे ॥ २
नया हि बह्वस्सन्ति शास्त्राण्याश्रित्य चिन्तिताः ।
तेषां युद्धं सुपापिष्टं वेदयन्ति पुराविदः ॥ ३
देशकालेन संयुक्तं युद्धं ¹हि फल्लदं भवेत् ।

<sup>3</sup>देशे काले च विकान्तं कल्याणाय विधीयते । आनुकूल्येन कार्याणाम् उत्तरं तु विधीयते ॥

हीनकालं <sup>2</sup>तदेवाहुर् अनर्थायोपकल्पते ॥

भारं हि रथकारस्य न व्यवस्यन्ति पण्डिताः।

<sup>1.</sup> क-ख-घ-म-विजयदं।

<sup>2.</sup> क-ध-म-तदेवेह अन्। ख-च-तदेवेह हानर्थायोपपराते।

<sup>3.</sup> क-देशकालेन विकानतं कल्याणं सु । ख-ड-म-देशकालेन।

| ३१४ महाभारतम्                                                    | [अ.         |
|------------------------------------------------------------------|-------------|
| परिचिन्त्य तु पार्थेन सन्निपातो न नः क्षमः ॥                     | Ę           |
| एको हि शत्रून् समरे समर्थः प्रतिबाधितुम् ।                       |             |
| एकः कुरूनभ्यरक्षद् एकश्चाग्निमतर्पयत् ॥                          | <b>(</b> 9. |
| एकश्च पञ्च वर्षाणि ब्रह्मचर्यमधारयत्।                            |             |
| एकस्सुभद्रामारोप्य द्वैरथे कृष्णमाह्वयत् ॥                       |             |
| सैन्धवं वनवासे तु जित्वा कृष्णा मथानयत्।                         |             |
| एकश्च पञ्च वर्षाणि शकादस्त्रा <sup>2</sup> ण्यशिक्षयत् ॥         | 8           |
| एक <sup>3</sup> स्संयमिनं दृष्ट्वा कुरूणामकरोचशः ।)              | ९॥          |
| एको गन्धर्वराजानं चित्रसेनमरिन्दमः ।                             |             |
| विजिग्ये तरसा सङ्ख्ये सेनां चास्य सुदुर्जयाम् ॥                  | १०॥         |
| पाञ्चाली श्रीमती प्राप्तां क्षत्रं जित्वा <sup>4</sup> खयं रणे । |             |
| आदाय गतवान् पार्थी भवान् क नु गतस्तदा ॥                          | ११॥         |
| तथा निवातकवचाः कालकेयाश्च दानवाः ।                               |             |
| दैवतैरप्यवध्यास्ते एकेन युधि पातिताः ॥                           | १२॥         |
| एकेन हि त्वया कर्ण कि नामेह कृतं पुरा ।                          |             |
| एकैकेन यथा तेषां भूमिपाला वशे कृताः ॥                            | १३॥         |

<sup>1</sup> ख-ङ-मधारयत्। घ-मथाह्वयत्। 2. क-छ-ण्यशिक्षतः। 3. क-ङ-म-स्सायमिनीं जित्वा। ख-स्सपताक्षित्वा तु। घ-स्सयमिनीं जित्वा। 4. ख-घ-ङ-स्वयंवरे।

| 8२]                     | विराटपर्वणि - गोग्रहणपर्व                   | ३१५     |
|-------------------------|---------------------------------------------|---------|
| इन्द्रोऽपि हि न         | पार्थेन संयुगे योद्धुमहिति ।                |         |
| यस्तेनाशंसते यो         | द्धुं कर्तव्यं तस्य भेषजम् ॥                | १४॥     |
| आशीविषस्य ऋ             | द्धस्य पाणिमुद्यम्य दक्षिणम् ।              |         |
| अनुसृत्य प्रदेशि        | न्या दंष्ट्रामादातुमिच्छसि ।।               | १५॥     |
| अथवा कुझरं म            | नत्तम् एकमेकचरं वने ।                       | •       |
| अनङ्कर्श समारा          | ह्य नगरं यातुमिच्छासि ॥                     | १६॥     |
| समिद्धं पावकं           | चापि घृतमेदोवसाहुतम् ।                      |         |
| <b>घृताक्तश्चीरवा</b> स | ास्त्वं मध्येनोत्तर्तुमिच्छसि । <b>।</b>    | १७॥     |
| आत्मानं यस्सम           | ॥बन्य कण्ठे बद्धा <sup>ी</sup> तथा शिलाम् । |         |
| समुद्रं प्रतरेहोभ्य     | र्गातल किं कर्ण पौरुषम्।।                   | १८॥     |
| अकृतास्त्रः कृता        | स्रं वे वलवन्तं सुदुर्वलः ।                 |         |
| तादृशं कर्ण यः          | पार्थ योद्धुमिच्छेत् स दुर्भतिः ॥           | 2911    |
| अस्माभिरेष नि           | कृतो वर्षाणीह वयोदश।                        |         |
| सिंहः पाशाहिस्          | पुक्तो वा न शेषं कर्तुमहिति ॥               | २०॥     |
| एकान्ते पार्थमा         | सीनं कूपेऽग्निमिव संवृतम् ।                 |         |
| अज्ञानादभ्यवस्य         | न्च प्राप्तास्स्मो भयमुत्तमम् ॥             | २१॥     |
| उत्सृष्टं तूळराश्       | तु एकोऽग्निं शमयेत् कथम्।                   | 2004    |
| 1. अ—शिस्रातस           | म् क-ख-ङ ऽथवा शिलाम्। घ-शि                  | लामपि । |

सह युद्धामहे पार्थम् आगतं युद्धदुर्भदम् ॥ २२॥ <sup>1</sup>यत्तसेनाः पराकान्ता व्यूढानीकाः प्रहारिणः । युद्धायावस्थितं पार्थम् ञागतं पाकशासनिम् ॥ २३॥ यत्तास्सर्वे रथश्रेष्टं परिवार्य समन्ततः । षड्थाः परिकीर्यन्तां वज्रपाणिमिवासुराः ॥ २४॥ द्रोणो दुर्योधनो भीष्मो भवान द्रौणिस्तथा वयम् । सर्वे युद्धामहे पार्थं कर्ण मा साहसं कृथाः ॥ २५॥ <sup>-2</sup>नह संहत्य समरे पार्थ जेष्यामहे वयम् ॥ २६ इति श्रीमहाभारते शतसहिस्रकायां संहितायां वैयासिक्यां विराटपर्वणि द्विचत्वारिंशोऽध्यायः॥ ४२॥ ॥ ४७ ॥ गोप्रहणपर्वणि विंशोऽध्यायः ॥ २० ॥

[अस्मिनध्याये २६ श्लोकाः]

<sup>1.</sup> च—यातु सेना। क—यातु सेना व्यूडानीका प्रहारिणी। स्व—यत्ता वयं। ध—यत्ता स्सेनाः परिकान्ता। क-यत्तास्सैन्याः परामृष्टाः।

<sup>2.</sup> अ-इदमर्ध नास्ति।

# ।। त्रिचत्वारिंशोऽध्यायः ॥

कृषेण स्वगर्हणममृष्यता कर्णेन तदुपालम्मः ॥ १॥ तदसहिष्णुना-ऽश्वत्थान्ना सममोदाटनं कर्णदुर्योधनोपालम्भः ॥ २॥

# वैशस्पायनः—

कृपस्य तु वचइश्रुत्वा कर्णो राजन् युधां पतिः। पुनः प्रोवाच संरब्धो गईयन् ब्राह्मणं कृपम्।।

8

### कर्णः —

लक्षयाम्यहमाचार्यं भया द्वीतिं गतं रिपौ । भीतेन हि न योद्धन्यम् अहं योत्स्ये धनञ्जयम् ॥

2

ननु वारुणमाभेयं याम्यं वायव्यमेव च । अस्त्रं ब्रह्मशिरश्चेव सत्वहीनस्य ते वृथा ॥

3

मिलकार्यं कृतिमिदं पितापुत्तैर्महारथैः । भर्तृपिण्ड<sup>2</sup>स्य निर्दिष्टं यथेष्टं गन्तुमहेथ ॥

8

भिक्षां हरस्व त्वं नित्यं यज्ञाननुचरस्व च।

आमन्त्रणानि भुङ्क्षाद्य माऽस्मान् युद्धेन भीषय ॥

.

भागेवास्त्रं मया मुक्तं निर्देहेत् पृथिवीमिमाम् । किं पुनः पाण्डुपुत्राणाम् एकमर्जुनमाहवे ॥

٤.

<sup>1.</sup> क-द्रक्तिं गतं रिपोः। ख-म-द्रक्ति। घ-छ-च-द्रक्तिगतं।

<sup>2.</sup> क-स-म-श्र निविष्टो। घ-श्र निर्वृत्तो। ङ-श्र निर्वृष्टो।

| ४३]                       | विराटपर्वणि - गोग्रहणपर्व                     | ३१९         |
|---------------------------|-----------------------------------------------|-------------|
| वैक्योऽधिगम               | य द्रव्याणि वार्ताकर्माणि कारयेत् 1 ॥         | <b>ې</b> ىږ |
| वर्तमाना यथ               | ाशास्त्रं प्राप्य चापि महीमिमाम् ।            |             |
| _                         | ग्रभागास् <sup>2</sup> तथाऽऽज्ञां विपुलामपि ॥ | १६          |
| <sup>3</sup> वैशस्पा      | _                                             |             |
| ~                         | भ्रेक्य कर्ण च कुरुसंसदि ।                    |             |
| अश्वत्थामा २              | पृशं कुढ़ो दुर्योधनमतर्जयत् ॥                 | १७          |
| <b>अश्व</b> त्थाः         | • -                                           |             |
| प्राप्य द्यूतेन           | को राज्यं क्षत्रियो भोक्तुमहिति ।             |             |
| <sup>5</sup> यथा वृत्तान् | पुरूपेण यदन्यः प्राकृतो जनः ॥                 | १८          |
| <sup>6</sup> तेनाधिगम्य   | वित्तानि को विकत्थेद्विचक्षण:।                |             |
| न चानृतैयी                | गविधि चरेद्वै <sup>7</sup> तण्डिको यथा ॥      | १९          |
| इन्द्रप्रस्थं त्व         | या कस्मिन् सङ्गामे निर्जितं पुरम्।            |             |
| युधिष्ठिरश्च              | भीमश्च कस्मिन् युद्धे त्वया जितौ ॥            | २०          |
| कतमे द्वैरथे              | राजंस् त्वमजैषीधनञ्जयम् ।                     |             |
|                           |                                               |             |

<sup>1.</sup> म—इतः परं सप्तार्थानि न सन्ति। 'नचानृतैर्योगविधिम्' इत्सारभ्य वर्तते॥

<sup>2.</sup> ख-ड-च यज्ञान् सुविपुळान्पि।

<sup>3.</sup> ख-का जाति स्तेषु स्तेयं केऽपि मन्ताः क्रियाश्च काः। केयं वर्णेषु या राज्ञी वक्तुभोक्तुनियन्तृषु॥ [अधिकः पाटः]

<sup>4.</sup> अ-क-घ-म-प्रेख

<sup>5.</sup> तद्वतं प्राकृतेश्चीर्ण छोके सिद्धिविगहितम्। [अधिकः पाठः]

ख—बुद्धिमान् नीतिमान् राजा क्षित्रयो यदि वेतरः । [अधिकः पाठः]

<sup>7.</sup> क-च-म-तंसिको। घ-शंसिको।

| ३२०                       | महाभारतम्                                       | [अ. |
|---------------------------|-------------------------------------------------|-----|
| नकुछं सहदेवं              | च धनं येषां त्वया हतम् ॥                        | २१  |
| भूयइच कतमे                | युद्धे यत्र कृष्णा त्वया जिता ।                 |     |
| एकवस्त्रा सभा             | नीता क्षुद्रकर्मन् रजस्वला ॥                    | २२  |
| मूलमेषां <sup>1</sup> महर | त् कृत्तं सारार्थी चन्दनं यथा ।                 |     |
|                           | स्थाय तत्र किं विदुरोऽन्नवीत्.।।                | २३  |
| यथाशक्ति मनु              | ष्याणाम् अमर्षे लक्षयामहे ।                     |     |
| अन्येषामपि स              | ात्वानाम् अपि कीटपिपीलिकैः ॥                    | २४  |
| द्रौपद्यास्तु परि         | क्षेशं न क्षन्तुं पाण्डवोऽहिति ।                |     |
| दुःखाय धार्तर             | ाष्ट्राणां प्रादुर्भूतो धनञ्जयः ॥               | २५  |
| त्वं पुनः पण्डि           | तो भूत्वा ह्याचार्य क्षेमू <sup>2</sup> महिसि । |     |
| वैरान्तकरणो               | जिष्णुर् निइशेषं कर्तुमहिति ॥                   | २६  |
| नैव देवा न ग              | न्धर्वा नासुरा न च राक्षसाः।                    |     |
|                           | द्धेरन कुन्तीपुत्रेण धीमता ॥                    | २७  |
| यं यमेकोऽपि               | संकुद्धस् सङ्गामेऽभिमविष्यति ।                  |     |
| वृक्षं गरुडवेगो           | वा विनिह्लान्तमेष्यति ॥                         | २८  |
| 'त्वया विशिष्टं           | <sup>3</sup> सङ्गामे धनुष्यमरराट्समम् ।         |     |
|                           | द्धे तं पार्थ को न पूजयेत् ॥                    | २९  |
| 1. a-n-n-a-               |                                                 |     |

<sup>1.</sup> क-ख-घ-छ-च-अपाक्तम्तन्। म-2. क-ख-छ-मिच्छसि। 3. क-घ-वीर्येण धनुष्यमरराट् स्वयम्।

देवं दैवेन युद्धोत मानुषेण च मानुषम् । अस्त्रेण चार्स्न <sup>1</sup>को हन्याद् अर्जुनेन सम: पुमान् ॥ 30 पुतादनवमिश्राष्य इति धर्मविदो विदुः । एतेनापि निमित्तेन प्रियो दोणस्य पाण्डवः ॥ ३१ यथा त्वमकरोद्यूतम् इन्द्रप्रस्थं यथाऽहरः । सभां कृष्णां यथाऽनैषीस् तथा युध्यस्व पाण्डवम् ॥ ३२ अयं ते मातुलः प्राज्ञः क्षत्रधर्मस्य कोविदः । दुर्चूतदेवी गान्धारश् शकुनिर्युद्धतामिह ।। ३३ नाक्षान क्षिपति गाण्डीवी न कृतं द्वापरं न च। ज्विलतामिशिखान् वाणांस् तीक्ष्णान् क्षिपति <sup>2</sup>पाण्डवः॥ ३४ न हि गाण्डीवनिर्मुक्ता गृध्रपक्षािईशलाशिताः। अन्तरेष्ववतिघन्ते शिरीणामपि दारणाः ॥ 34 अन्तकइशमनो मृत्युस् तथाऽभिर्वडवामुखः । कुर्युरेते कचिच्छेषं न तु कुद्धो धनखयः ॥ युद्धातां काममाचार्यो नाहं योत्स्ये धनञ्जयम् । मात्स्यस्त्वसाभिरायोध्यो यद्यागच्छेद्रवां पदम् ॥ ₹ ७. इति श्रीमहाभारते शतसहित्तकायां संहितायां वैयासिक्यां विराटपर्वणि विचःवारिशोऽध्यायः॥ ४३॥

1. क-ख-ध-छ-च-यो हम्याद् अर्जुनेनाधिकः। म-यो।

॥ ४७ ॥ गोग्रहणपर्वणि एकविंशोऽध्यायः ॥ २१ ॥ अस्मिन्नध्याये २७ श्लोकाः ।

<sup>2.</sup> अ-घ-गाण्डिवः।

# ॥ चतुश्चत्वारिंशोऽध्यायः ॥

कर्णकृतद्वोणकृपाधिक्षेपसङ्कृद्धमध्यामानं प्रति भीष्मेण द्वोणादि-प्रशंसनपूर्वकं परिसान्त्वनम् ॥ १ ॥ दुर्योधनेन भीष्मकर्णाभ्यां सह कृप-द्वोणक्षमापनम् ॥ २ ॥

| वेशस्पायनः—                                                 |     |
|-------------------------------------------------------------|-----|
| <sup>1</sup> तत <b>३शान्तनवस्तत्र</b> धर्मार्थकुशछं हितम् । |     |
| दुर्योधनमिदं वाक्यम् अत्रवीत् कुरुसन्निधौ ॥                 | १   |
| भीष्मः—                                                     |     |
| साधु पश्यति वै द्रोणः कृपस्साध्वनुपश्यति ।                  |     |
| ैआचार्यपुत्रस्सहजं निश्चितं साघु भाषते ॥                    | २   |
| कर्णस्तु क्षत्रधर्मेण यथावद्योद्धमहिति ।                    |     |
| अपवर्धि नावमन्तव्यः पुरुषेण विजानता ॥                       | ą   |
| देशकालौ तु सम्प्रेक्य योद्धव्यमिति मे मितः ॥                | ३॥  |
| यस्य सूर्यसमाः पञ्च सपत्नास्त्युः प्रहारिणः ।               |     |
| कथमभ्युद्ये तेषां न सम्मुह्येत पण्डित: ॥                    | 811 |
| स्वार्थे हि सर्वे मुह्यन्ति येऽपि धर्मविदो जनाः ।           |     |
| तस्मात् तत्त्वं न जानाति यत्तु कार्यं नराधिपः ॥             | 411 |
| 1. म-अयं प्रथमछोको नास्ति। 2. म-इदमध नास्ति                 |     |

| 88]                   | विराटपर्वेणि - गोग्रहणपर्वे                                       | ३२३         |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------|
|                       | दुर्बुद्धिः पर्स्यन्नपि धनञ्जयम् ।<br>नाघाति मन्दः क्रोधवशं गतः ॥ | ६॥          |
| वैश•पाय               | <b>!=!:</b>                                                       | •           |
|                       | तु राजानं पुनद्रौंणिमुवाच ह ।                                     |             |
| प्राञ्जलिभेरत         | श्रेष्ठस् साम्ना बुद्धिमतां वरः ॥                                 | ७॥          |
| भीषाः-                | <del>-</del>                                                      |             |
| कर्णी यदाद्व          | ोचद्वि तेजस्सञ्जननाय नः ।                                         |             |
| आचांर्यपुत्र:         | क्षमतां महत् कार्यमुपस्थितम् ॥                                    | <b>c</b> II |
| नायं कालो             | विरोधस्य कौन्तेये समुपस्थिते ।                                    |             |
| क्षन्तव्यं भव         | वता सर्वम् आचार्येण कृपेण च ॥                                     | ९॥          |
| <sup>2</sup> भवतो हि  | कृतास्रत्वं यथाऽऽदित्ये प्रभा <sup>3</sup> यथा ।                  |             |
| यथा चन्द्रम           | ासो लक्ष्मीस् सर्वथा नापकृष्यते ॥                                 | १०॥         |
| एवं <sup>4</sup> भवतु | ब्रह्मास्त्रं बाह्यं चैव प्रतिष्ठितम् ।                           |             |
| एकत्र चतुरं           | विदाः क्षात्रमेकत दृश्यते ॥                                       | ११॥         |
| नैतत् समस             | ामुभयं कस्मिश्चिद्नुग्रुश्रुम ।                                   |             |
| 1                     |                                                                   |             |

<sup>1.</sup> म-एतदादि अर्धस्रयं नास्ति।

<sup>2.</sup> अ-क-ख-घ-ड-च बकस्य व्यसनान्याहुर् यानि धीरा मनीविणः। मुख्यभेदश्च तेषां तु पापिष्ठं विदुषां मतम्॥ [अधिकः पाटः]

<sup>3.</sup> क-च-म—तथा।

<sup>4.</sup> क-ख-घ-छ-म-भवत्सु।

| ३२४                  | महाभारतम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | [अ.        |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| अन्यत                | भारताचार्यात् सपुत्रादिति मे मतिः ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | १२॥        |
| त्रह्याखं            | चैव वेदाश्च नैतद्न्यत्र दृश्यते ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>१</b> ३ |
| आचार्य               | पुत्रः क्षमतां नैष कालो विभेदने।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |
| सर्वे $^1$ स         | ङ्गत्य युद्धामः पाकशासनिमागतम् ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 88         |
| वलस्य                | व्यसनानीह यान्युक्तानि मनीषिभिः।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |
| ²मुख्यो              | भेदो हि तेषां वै पापिष्ठो विदुषां मतः ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | १५         |
| <b>લ્ય</b>           | बत्थामा—                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |
| आचार्य               | एव क्षमतां शान्तिरत्न विधीयताम्।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |
| प्रशान्ते            | हि गुरौ मे स्यान्निष्टत्तं कोप <sup>3</sup> कारणम् ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8 €        |
| वैश                  | ा <b>म्</b> पायनः—                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |
| ततो दुर              | र्गिधनो द्रोणं क्षमयामास भारत ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| सह कणे               | नि भीष्मेण कृपं <sup>4</sup> च सुमहाबलम् ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | १७         |
| 1                    | <b>-</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |
| यदेव प्र             | यमं वाक्यं भीष्मइशान्तनवोऽत्रवीत् ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |
| <sup>5</sup> तदेवाहं | प्रसन्नो वै परमत्र विधीयताम् ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | १८         |
| यथा दुर              | र्गिधनो राजा न गच्छेत् काञ्चिदापदम् ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |
|                      | च-म-संहत्य। ङ-समेत्य।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |
|                      | -च—मुख्यभेदो हि । अ-ख—मुख्यभेदश्च ।<br>-म—कारितम् । घ—वारितम् । 4. घ-च-म—                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ∼ਚੈਰ ।     |
|                      | the second of th |            |

<sup>5.</sup> क-ख-**घ-छ-म**--तथैवावां प्रसन्तो स्वः।

अथ] विराटपर्वणि - गोग्रहणपर्व ३२५
साहसाद्यदि वा मोहात् तथा नीतिर्विधीयताम् ॥ १९
वनवासे तु निर्दृत्ते दर्शयेत धनञ्जयः ।
¹धनुश्चालभमानोऽत्र नाद्य नः क्षन्तुमर्हति ॥ २०
यथा नायशसा युञ्ज्याद् धार्तराष्ट्रः कथञ्चन ।
यथा ²न नः पराजेषीद् अर्जुनस्तद्विधीयताम् ॥ २१
उक्तं दुर्योधनेनापि पुरस्ताद्वाक्यमीदृशम् ।
तदनुस्मृत्य गाङ्गेय यथावद्वक्तुमर्हति ॥ २२

इति श्रीमहाभारते शतसहिष्ककायां संहितायां वैयासिक्यां विराटपर्वाण चतुश्चत्वारिशोऽध्यायः॥ ४४॥ ॥ ४७॥ गोग्रहणपर्वणि द्वाविंशोऽध्यायः॥ २२॥ [अस्मिष्कध्याये २२ स्टोकाः]

<sup>1.</sup> क-ख-इ-म-धनं चा। च-धनं च।

<sup>2.</sup> क-ख-इ-च च न पराजैषीत् पार्थो नः। म-न च पराजैषीत् पार्थो नसः।

### ॥ पश्चचत्वारिंशोऽध्यायः ॥

भीष्मेण दुर्योधनं प्रति हेतूपन्यासपूर्वकं युधिष्ठिरं प्रति श्रुतवनवासा-दिकाळस्य परिसमासिकथनम् ॥ १ ॥ भीष्मेणार्जुनपराक्रमप्रशंसनपूर्वकं पाण्डवैस्सह सम्धिविधानेऽपि दुर्योधनेन तस्प्रतिवेधनम् ॥ २ ॥ भीष्मेण द्रोणवचनाद्रोभिस्सह दुर्योधनस्य प्रस्थापनपूर्वकं सेनाया व्यूहीकरणेन समराभियानम् ॥ ३ ॥

#### भीष्मः-

| कळांशास्तात युज्यन्ते मुहूर्ताश्च दिनानि च । |     |
|----------------------------------------------|-----|
| अर्धमासाश्च मासाश्च नक्षत्राणि ग्रहास्तथा ॥  | 8   |
| ऋतवश्चापि युज्यन्ते तथा संवत्सरा अपि ।       |     |
| एवं कालविभागेन कालचक्रं प्रवर्तते ॥          | २   |
| तेषां कालातिरेकेण ज्योतिषां च व्यतिक्रमात् । |     |
| पञ्चमे पञ्चमे वर्षे द्वौ मासावधिमासकौ ॥      | 3   |
| तिषामभ्यधिका मासाः पञ्च द्वादश च क्षपाः ।    |     |
| त्रयोदशानां वर्षाणाम् इति मे वर्तते मतिः ॥   | 8   |
| पूर्वेद्युरेव निर्वृत्तस् ततो बीभत्सुरागतः ॥ | 811 |
| सर्वे यथावचरितं यद्यदेभिः प्रतिश्रुतम् ।     |     |
| एवमेतद्भुवं ज्ञात्वा ततो बीभत्सुरागतः ॥      | 411 |

<sup>1.</sup> क—तेषां च द्वयधिका मासा। अ—तेषामथ च मासानाः।

<sup>1.</sup> ख-कामात् क्रोधाच लोभाद्वा कामकोधभयादिप । स्तेद्वाद्वा यदि वा मोहाद्धमें नालेति धर्मजः ॥ [अधिकः पाठः]

<sup>2.</sup> क-च-म--ऽनुपायतः। घ--ऽप्युपायतः।

<sup>3.</sup> अ-च-ऊषुः। ख-इषुः।

<sup>4.</sup> क-ख-घ-च-म-स्नानर्थाश्वीत्सृजेयुर्न ।

ङ -प्राप्तव्यान्नोत्सुजन्ति मनीविणः ॥

<sup>5.</sup> क-ख-ड-च-परान्। घ-पुरः। म-तिगात्परान्।

[अधिकः पाठः]

<sup>1.</sup> छ-छोकद्वयं नास्ति।

<sup>2.</sup> क-च-म- द्युद्धावचरितं। घ-द्युद्धाय चरितं कवचं।

<sup>3.</sup> क-ख-पृथिवीं निर्दहेच्छरै: ।

<sup>4.</sup> ख-च-प्रामं सेनां च दासीं च सार्वं धनमपि प्रभो ।

| 84]                   | विराटपर्वणि - गोग्रहणपर्व                        | ३२९        |
|-----------------------|--------------------------------------------------|------------|
| कस्त्वया स            | तहाो लोके <sup>1</sup> यदि तत् कर्तुमहिति ॥      | १९॥        |
| <sup>2ं</sup> इयं च म | ।।मिका प्रज्ञा श्रूयतां यदि रोचते ।।             | २०         |
| राजा चळ               | वतुर्भागं क्षिप्रमादाय गच्छतु ।                  |            |
| ततोऽपरश्च             | तुर्भागो गास्समादाय गच्छतु ॥                     | २१         |
| वयमधेन                | <sup>8</sup> सैन्यस्य प्रतियोत्स्यामहेऽर्जुनम् । |            |
| <sup>⁴</sup> एवं राज  | । सुगुप्तस्यान्न हैडयं गन्तुमहिति ।।             | २२         |
| मात्स्यं वा           | पुनरायातम् अथवाऽपि शतक्रतुम् ।                   |            |
| योत्स्यामस            | सह संहत्य पाकशासनिमागतम्॥                        | २३         |
|                       | त्रायनः—<br>रुरुचे तेषां द्रोणेनोक्तं महात्मना । |            |
|                       | कृतवान राजा कौरवाणामनन्तरम् ॥                    | २४         |
| भीष्मः प्र            | स्थाप्य राजानं गोधनं तदनन्तरम् ।                 |            |
| सेनामुख्य             | ान् व्यवस्थाप्य व्युहितुं सम्प्रचक्रमे ॥         | 24         |
|                       | रते वाक्ये भीष्मः प्रोवाच बुद्धिमान् ॥           | २५॥        |
| 1                     |                                                  | rai fire l |

<sup>1.</sup> क-ख-घ-म-भूयस्वं वक्तुमईसि। ड-भूयस्तद्वकुमईसि।

<sup>2.</sup> स-ड-सर्वथा हि मया श्रेयो वक्तव्यं कुरुनन्दन। [अधिकः पाठः]

<sup>3.</sup> कं-ख-घ-म-सैन्येन।

<sup>4.</sup> इ-अहं द्रोणश्च कर्णश्च अश्वत्थामा कृपस्तथा। प्रतियोक्स्याम बीमत्सुमागतं कृतनिश्चयम्॥ [अधिकः पाठः]

<sup>5.</sup> अ-क-ध-म-श्लोकद्वयं नास्ति।

#### महाभारतम्

| भीष्मः—                                                       |     |
|---------------------------------------------------------------|-----|
| आचार्यो मध्यतस्तिष्ठेद् अश्वत्थामा तु सन्यतः ।                | •   |
| क्रपइज्ञारद्वतो धीमान् पार्श्वं रक्षतु दक्षिणम् ॥             | २६॥ |
| विकर्णश्च महावीर्थो दुर्मुखश्च परन्तपः ।                      |     |
| शकुनिइसौबल्धेव दुस्सहस्र महाबल: ॥                             | २७॥ |
| द्रोणस्य पार्श्वमजिताः पालयन्तु महाबलाः ॥                     | २८  |
| अग्रतस्तृतपुत्रस्तु कर्णस्तिष्ठतु दंशितः ।                    |     |
| अहं सर्वस्य सैन्यस्य पश्चात् स्थास्यामि पालयन् ॥              | २९  |
| सर्वे महारथाइराूरा महेष्वासा महाबलाः ।                        |     |
| युद्ध्यन्तु पाण्डवश्रेष्ठम् आगतं यत्नतो युधि ॥                | ३०  |
| वैशस्पायनः—                                                   |     |
| अभेद्यं <sup>1</sup> सर्वसैन्यानां व्यूह्य व्यूहं कुरूत्तमः । |     |
| वज्रगर्भे ब्रीहिमुखं <sup>2</sup> अर्धचक्रान्तमण्डलम् ॥       | 3.8 |
| तस्य नृहस्य पश्चार्धे भीष्मश्चाथोद्यतायुधः ।                  |     |
| सीवर्णं तालमुच्लिट्रय रथे तिष्ठन्नशोभत ॥                      | ३२  |
|                                                               |     |

इति श्रीमहाभारते शतसहित्रकार्या संहितार्या वैयासिक्यां विराटपर्वेणि पञ्चचत्वारिं शोऽध्यायः ॥ ४५ ॥ ॥ ४७ ॥ गोव्रहणपर्वेणि स्रयोविंशोऽध्यायः॥ २३ ॥ [असिन्नध्याये ३२ स्टोकाः]

<sup>1.</sup> क-ख-ग-ध-म-पर। ङ-कुरु

<sup>2.</sup> क-पद्म। ख-ग-पद्मचन्द्रार्ध। ध-पद्मं चक्रार्ध। म-पद्मं चन्द्रार्ध।

# ॥ षट्चत्वारिंशोऽध्यायः ॥

इन्द्रेण सुदर्शननामनि कामगामिनि प्रासादे देवगणसमारोपण-पूर्वकमर्जनकुरुरणावलोकनाय गगनाङ्कणावतरणम् ॥ १ ॥

| वैश <b>म्पायनः</b> —                                        |     |
|-------------------------------------------------------------|-----|
| ततस्सुदर्शनं नाम प्रासादं हरिवाहनः ।                        |     |
| सर्वान् देवान् समारोप्य प्रययौ यत्न पाण्डवः ॥               | 8   |
| स्थूणा <sup>1</sup> राजिसहस्रं तु यस्य मध्ये प्रतिष्ठितम् । |     |
| तत्र सूर्यपथेऽतिष्ठद् विमला <sup>2</sup> महती सभा ॥         | २   |
| आदिया वसवो रुद्रा अश्विनौ च मरुद्रणाः ।                     |     |
| तत्र श्वेतानि छत्राणि काञ्चनस्फाटिकानि च ॥                  | ३   |
| तथा चित्नाणि छत्राणि दिञ्यरूपाणि भारत ।                     |     |
| मणिरत्नविचित्राणि नानारूपाणि भागशः ॥                        | 8   |
| आकाशे समद्दयन्त भानुमन्ति शुभानि च ॥                        | 811 |
| अग्नेरिन्द्रस्य सोमस्य यमस्य वरुणस्य च ।                    |     |
| तथा धातुर्विधातुश्च मित्रस्य धनदस्य च ॥                     | 411 |
| रुद्रस्य विष्णोस्सवितुस् त्रिदशानां तथैव च ॥                | ફ   |

म-स्थूणराजिसहस्रं तु यत्। क-ख-राशि।
 च-स्थूणराजसहस्रं तु यत्।

<sup>2.</sup> क-म-वासवी।

| ३३२                               | महाभा <b>रतम्</b>                        | [अ.       |
|-----------------------------------|------------------------------------------|-----------|
| काञ्चनानि च दा                    | मानि विविधाश्चोत्तमस्रजः ।               |           |
| <b>दि</b> व्यपुष्पाभिसंवी         | तास् तत्र छत्राणि भेजिरे ॥               | v         |
| तस्मिश्च राजन् प्र                | सादे दिव्यरत्नविमूषिते।                  |           |
| ंदिव्यगन्धसमावि <u>श</u>          | रास् स्रजो दिव्याश्चकाशिरे ॥             | ሪ         |
| दिन्यश्च वायुः प्र                | ववौ गन्धमादाय सर्वशः ।                   | 1 176<br> |
| ऋतवः पुष्पमादा                    | य समितिष्ठन्त भारत ॥                     | Q.        |
| प्रजानां पत्रय <sup>1</sup> श्चैव | । सप्त चैव महर्षयः ।                     |           |
| तत्र देवर्षयश्चैव ते              | च राजन् दिवाकसः ॥                        | १०        |
| इन्द्रेण सहितास्स                 | र्वे त्रिद्शाश्च व्यवस्थिताः ॥           | १०॥       |
| न पङ्को न रजस्त                   | त्र प्रविवेश कथञ्चन ।                    |           |
| आदित्यश्चापि रूक्ष                | होऽत्र नातिवेलमिवातपत् ॥                 | ११॥       |
| दिव्यगन्धं समाद                   | ाय वायुस्तवाभिगच्छति ।                   |           |
|                                   | सर्वा दर्शनीयमदृश्यत ॥                   | १२॥       |
| त <b>ल देवास्समारु</b> ह          | । तं दिव्यं सर्वतः प्रभम् ।              |           |
|                                   | च्छन् प्रासादं <sup>2</sup> कामगामिनम् ॥ | १३॥       |
| तत्र राजर्षयञ्जैव                 | समारूढा दिवौकसः ।                        |           |
|                                   | नास् तथा भद्रः <sup>3</sup> प्रतर्दनः ॥  | १४॥       |
| 1. a-n-mäi=                       | -TIDT                                    |           |

<sup>1.</sup> क-घ-स्तर्वे ।च-म-स्सप्त । 2. ख-व्योम (च) सर्वेगामिकम्। 3. अ-ख-घ-ङ-

88] विराटपर्वणि - गोग्रहणपर्व 333 नृगो ययातिर्नेहुषो मान्धाता भरतः कुरुः । अष्टकश्च शिवि<sup>1</sup>श्चैव स च राजा पुरूरवा: ॥ 8411 डम्भोद्भवः कार्तवीयों हार्जुनस्सगरस्तथा । दिलीपः <sup>2</sup>केरलः पूरुश् शर्यातिस्सोमकस्तथा ॥ १६॥ हरिश्चन्द्रश्च तेजस्वी रघुर्दशरथस्तथा । भगीरथश्च राजर्षिस् सर्वे च जनमेजय ॥ १७॥ पाण्डुश्चैव महाबाहुश् चामरव्यजनायुतः । छनेण धियमाणेन राजसूयश्रिया वृतः ॥ 8611 एते चान्ये च वहवः पुण्यशीलाइशुचित्रताः । कीर्तिमन्तो महावीर्यास् तत्रैवासन् दिवि स्थिताः ॥ १९॥ गणाश्चाप्सरसां सर्वे गन्धर्वाश्चापि सर्वज्ञाः । दैत्यराक्षसयक्षाश्च सुपर्णाः पन्नगास्तथा ॥ 2011 वासवप्रमुखास्तर्वे देवाश्च सगणेश्वराः । आसंस्तत्र समारूढास् सङ्गामं तं दिदृक्षवः ॥ २ १ ॥ इसम्बरे व्यवस्थाय प्रासादस्था दिवौकसः । एकस्य च बहूनां च द्रष्टुं युद्धं व्यवस्थिताः ॥ 2211

> इति श्रीमहाभारते शतसहिष्कायां संहितायां वैयासिक्यां विराटपर्वेणि षट्चस्वारिंशोऽध्यायः ॥ ४६ ॥ ॥ ४७ ॥ गोग्रहणपर्वेणि चतुर्विंशोऽध्यायः ॥ २४ ॥ [अस्मित्रध्याये २२॥ श्कोकाः]

<sup>1.</sup> क-म-:पूरु: । घ-श्रोभी।

<sup>2.</sup> क - श्राम्वतीर्षश्च । ख-म-भरतः पुरुः।

### ॥ सप्तचत्वारिंशोऽध्यायः ॥

सेनामभ्ये दुर्योधनमनवछोकयताऽर्जुनेनोत्तरं प्रति तत्पदवीमनु रभ-यापनचोदना ॥ १ ॥ तथा।बाणाभ्यां द्रोणाद्यभिवादनपूर्वकम् अन्याभ्यां बाणाभ्यां कर्णमूळे कुशखप्रश्नः ॥ २ ॥ द्रोणेन तत्कौशखस्वावनम् ॥ ३ ॥

#### वैशस्पायनः-

| तथा व्यूढेव्वनीकेषु कौरवेयैर्महारथै: ।       | •                                     |
|----------------------------------------------|---------------------------------------|
| उपायादर्जुनस्तूर्णे रथघोषेण नादयन् ॥         | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| दृहशुस्तद्भुजामं ते शुश्रुवुश्च रथस्वनम् ।   |                                       |
| दोध्यमानस्य भृशं गाण्डीवस्य च निस्वनम्।।     | २                                     |
| त्रिक्रोशमात्रं गत्वा तु पाण्डवइश्वेतवाहनः।  |                                       |
| सेनामुखमभिप्रेक्य पार्थो वैराटिमत्रवीत् ॥    | ३                                     |
| अंजुन:-                                      |                                       |
| राजानं नात्र पद्यामि रथानीके व्यवस्थितम् ।   |                                       |
| दक्षिणं पक्षमास्थाय कुरवो यान्त्युदङ्मुखाः ॥ | 8                                     |
| उत्सृज्यैतद्रथानीकं महेष्वासाभिरक्षितम् ।    |                                       |
| गवाश्रमभितो याहि यावत् पश्यामि मे रिपुम् ॥   | 4                                     |
| गवाप्रमभितो गत्वा गाश्चाप्याञ्च निवर्तय ॥    | 411                                   |
| यावदेते निवर्तन्ते कुरवो जवमास्थिताः।        |                                       |

|            | ४७] विराटपर्वणि - गोग्रहणपर्व                                                                       | ३३५       |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| • •        | तावदेव पशून् सर्वान निवर्तिष्ये 1तथा विभो ॥                                                         | ६॥        |
|            | वैशम्पायनः—                                                                                         |           |
|            | इत्युक्त्वां समरे पार्थो वैराटिमपराजित: ।                                                           |           |
|            | सव्यं पक्षमनुप्राप्य जवेनाश्वानचो <b>द</b> यत् ॥                                                    | ااف       |
|            | ततोऽभ्यवाद्यत् पाथीं भीष्मं शान्तनवं कृपम् ।                                                        |           |
| •          | द्वाभ्यां द्वाभ्यां तथाऽऽचार्यं द्रोणं च निशितौरशरैः ॥                                              | ट॥        |
|            | <sup>2</sup> ततस्तत् सर्वमालोक्य द्रोणो वचनमत्रवीत् ।                                               |           |
|            | महारथमनुप्राप्तं दृष्ट्वा <sup>3</sup> गाण्डीविनं प्रियम् ॥                                         | ९॥        |
|            | ्रोति <b>द्वोणः—</b> १३०१३ ते १५०१३ तुर्वे । सुर्वे ।                                               |           |
|            | <sup>⁴</sup> एतद्भुजामं पार्थस्य दूरतः प्रतिदृश्यते ॥                                               | १०        |
|            | मेघस्सविद्युत्स्तिनतो रोखीति च वानरः।                                                               |           |
|            | आस्थाय च रथं याति गाण्डीवं विक्षिपन् धतुः ॥                                                         | ११        |
| <b>a</b> i | अश्वानां स्तनतां शब्दो वहतां पाकशासनिम् ।                                                           |           |
|            | रथस्याम्बुधरस्येव श्रूयते भृज्ञदारुणः ॥                                                             | १२        |
|            | दारयन्निव तेजस्वी वसुधां वासवात्मजः।                                                                |           |
|            | 1. क—तथा हि भी। खन्ध-म—तवाभि भी।                                                                    |           |
|            | 2. ख—द्रोणं कृपं च भीष्मं च पृष्किरभ्यवाद्यत्। [अधि<br>3. क-ख—गाण्डीवधम्बिनम्।                      | कः पाठः]  |
|            | <ol> <li>क-ल-नाण्डावधान्वनम्।</li> <li>क-च-न कश्चिद्धोद्धुमिच्छेत न च गुप्तं स्वजीवितम्।</li> </ol> |           |
| ~          |                                                                                                     | वकः पाठः] |

Gooden.

| ३३६                         | महाभारत <b>म्</b>                          | [अ. |
|-----------------------------|--------------------------------------------|-----|
| एष तिष्ठन् <sup>1</sup> रथि | अिष्ठो रथे रथवरप्रग्रुत् ॥                 | १३  |
| एव दृष्ट्वा रथार्न          | किम् अस्माकमरिमर्दनः ।                     |     |
| श्रीमान् वदान्यो            | धृतिमान् सत्करोतीव पाण्डवः ॥               | 68  |
| इमौ वाणावनुप्र              | ाप्तौ पादयोः प्रत्युपस्थितौ ।              |     |
| बन्धुरायौ निखा              | तौ मे चित्रपुङ्खावजिह्यगौ ॥                | 8 0 |
| इमी चाप्यपरी                | बाणावभितः कर्णमूखयोः ।                     |     |
| संस्पृशन्तावतिऋ             | ान्तौ सुपृष्ट्वाऽनामयं भृशम् ॥             | 8 & |
| चिरदृष्टोऽयमस               | । भिर्धर्मज्ञो बान्धवप्रियः।               |     |
| अतीव ज्वलते व               | रुक्ष्म्या पाण्डु <b>पुतः</b> प्रतापवान् ॥ | 80  |
| निरुष्य च वने               | वासं कृत्वा कर्म सुदुष्करम्।               |     |
| अभिवादयते पा                | र्थः पूजयन् मामरिन्दमः ॥                   | १८  |
| अमर्षेण हि सम               | पूर्णी दुःखेन प्रतिबोधितः ।                |     |
| अर्द्धनां भारती             | सेनाम् एको नाशयते ध्रुवम् ॥                | १९  |
| <i>द्या</i> धिकं            | दशमुष्य वत्सराणां                          |     |
| स्वज                        | तनेनाविदितस्वयोदशं च।                      |     |
| ज्वलते                      | रथमास्थितः किरीटी                          |     |
| तम                          | इव रात्रिजमभ्युदस्य सूर्यः ॥               | २०  |
|                             | _                                          |     |

इ—रथश्रेष्ठे रथे रथवरम्बदुन्। क—रथश्रेष्ठे युद्धे रथशतप्रणुत्। च—रथिश्रेष्ठो रथे रथिवरप्रभुः।

रथी शरी चारुमाली निषङ्गी शङ्की पताकी कवची किरीटी। खड़ी च धन्वी च विराजते उयं शिखीव यज्ञेषु घृतेन सिक्तः॥

२१

इति श्रीमन्महाभारते शतसहस्त्रिकायां संहितायां वैयासिक्यां विराटपर्वणि सप्तचःवारिंकोऽध्यायः॥ ४७॥ ॥ ४७॥ गोब्रहणपर्वणि पञ्चविंकोऽध्यायः॥ २५॥ [असिन्तध्याये २१ स्टोकाः]

#### ॥ अष्टचत्वारिंशोऽध्यायः ॥

अर्जुनेन सेनामध्ये सुयोधनानवळोकनेन तस्य गवामादानेन गमन-सम्भावनया रथेन गवाग्रं प्रसमियानम् ॥ १॥ भीष्मेण पार्थभावविज्ञानात् सेनया सह तदनुधावनम् ॥ २ ॥ गवान्तिकमुपगतवताऽर्जुनेन तद्रक्षिणां बाणगणैरमिहननेन गर्वा विनिवर्तनम् ॥ ३ ॥

वैशस्पायनः-

तमदूरमुपायान्तं दृष्ट्वा पाण्डवमर्जुनम् । नारयः प्रेक्षितुं शेकुस् तपन्तं हि यथा रिवम् ॥ स तं दृष्टा रथानीकं पार्थस्सारथिमत्रवीत् ॥

8

811

1. क-ख-यथा। अ-यश्। म-ऽसौ। D-22

| अर्जुनः—<br>इषुपातमाले सेनायास् स्थापयाश्वानरिन्दम ।                                            |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| यावत् समीक्षे व्यूहेऽस्मिन् मम शत्रुं सुयोधनम् ॥<br>रत्नवेडूर्यविकृतं मणिप्रवरभूषितम् ॥         | २॥       |
| परिजानाम्यहं तस्य ध्वजं दूरात् समुच्छ्रितम् ॥                                                   | 311      |
| यद्येनमिह पद्भ्यामि दुईुद्धिमतिमानिनम् ।<br>यमाय प्रेषयिष्यामि सहायस्याद्यदीश्वरः ॥             | क्षा     |
| सर्वोनन्याननादृत्य दृष्ट्वा तमतिमानिनम् ।<br>सिंहः क्षुद्रमृगस्येव पतिष्ये तस्य मूर्घनि ॥       | 411      |
| हनिष्यामि तमेवाञ्च शरैर्गाण्डीवनिस्सृतैः ।<br>तस्मिन् हते भविष्यन्ति सर्व एव पराजिताः ॥         | ६॥       |
| शरसमर्प्याचा धार्तराष्ट्रं ससौबलम् ।<br>असम्यानां च वक्तारं कुरूणां किल किल्बिषम् ॥             | ७॥       |
| राजानं नेह पश्यामि निरामिषमिदं बलम् ।<br>अभिद्रवेऽहं राजानं व्यक्तमित्यत्र निर्भयः ॥            | ال<br>ال |
| अास्थितो मध्यमाचार्यो ह्यश्वत्थामा ह्यनन्तरम् ।<br>कृपकर्णौ पुरस्तात् तु महेष्वासौ व्यवस्थितौ ॥ | ९॥       |
| भूरिश्रवास्सोमदत्तो बाह्धीकश्च जयद्रथः ।                                                        |          |

| 85]                       | विराटपर्वणि - गोग्रहणपर्व                    | ३३९                       |
|---------------------------|----------------------------------------------|---------------------------|
| दक्षिणं पक्ष $^1$ म       | ाश्रिस स्थिता <sup>2</sup> युद्धाय दंसिता: ॥ | १०॥                       |
| साल्वराजो द्यु            | मत्सेनो वृषसेनश्च सौबल: ।                    |                           |
| दशाणिश्चैव का             | ळिङ्गो वामं पक्षं समाश्रिताः ॥               | ११॥                       |
| पृष्ठत: कुरुमुख           | यस्तु भीष्मस्तिष्ठति दंशितः ।                |                           |
| सोऽर्धसैन्येन             | बळवान् सर्वेषां नः पितामहः ॥                 | १२॥                       |
| दुर्योधनं न प             | इयामि क नु राजा स गच्छति ।                   |                           |
| उत्सृ <b>ज्यैत</b> द्रथाः | नीकं याहि यत्र सुयोधनः ॥                     | १३॥                       |
| तं हत्वा विनि             | वर्तिष्ये गास्स आदाय गच्छति ।                |                           |
| गवाप्रमभितो               | याहि यत राजा भविष्यति ॥                      | १४॥                       |
| वैशस्पायन                 | r:—                                          |                           |
| <sup>3</sup> इत्युक्तवा स | मरे पार्थी वैराटिमपराजितः ।                  |                           |
| संस्पृशानो ध              | नुर्दिव्यं त्वरमाणोऽगमत् तदा ॥               | १५॥                       |
| ततो भीष्मोऽ               | ववीद्वाक्यं कुरुमध्ये परन्तपः ॥              | १६                        |
| भीष्मः—                   |                                              |                           |
|                           | साभिर्धमङ्गो बान्धवप्रियः।                   | August 1965.<br>Agus 1960 |
| अतीव ज्वलते               | ो छक्ष्म्या पाकशासनिरच्युतः ॥                | १७                        |
| एष दुर्योधनं              | पार्थी मार्गते निकृतिं सारन्।                |                           |
|                           |                                              |                           |

<sup>1.</sup> क-इ-मास्थाय। 2. क-ख-इ-युद्धविद्यारदाः। म-युद्धविवासिताः। 3. अ-अर्धपञ्चकं नास्ति।

| ३४०              | महाभारत <b>म्</b>                        | [अ. |
|------------------|------------------------------------------|-----|
| सेनामत्यर्थमाल   | ोक्य त्वरते प्रहणे <sup>।</sup> Sस्य च ॥ | १८  |
| मृगं सिंह इवा    | दातुम् ईक्षते पाकशासनिः ॥                | १८॥ |
| नैषोऽन्तरेण र    | जानं बीभत्युस्थातुमहेति ।                |     |
| तस्य पार्षणं म   | हीष्यामो जवेनाभिप्रधावतः ॥               | १९॥ |
| न ह्येनमभिसङ्    | कुद्धम् एको युद्ध्येत संयुगे ।           |     |
| अन्यो देवान्मह   | हादेवात् ऋष्णाद्वा देवकीसुतात् ॥         | २०॥ |
| किं नो गावः      | करिष्यन्ति द्रव्यं वा विपुलं तथा।        |     |
| दुर्योधनः पार्थः | गतः पुरा प्राणान् विमुख्चति ॥            | २१॥ |
| वैशम्पायनः       | <del></del>                              |     |
| इत्युक्तवा समर्  | भीष्मस् सेनया सह कौरवः।                  |     |
| अन्वधावत् तद     | । पार्थ धार्तराष्ट्रस्य रक्षणे ॥         | २२॥ |
| तिकोशुमुद्धं ग   | त्वा तु पार्थी वैराटिमत्रवीत् ॥          | २३  |
| અર્જીનઃ—         |                                          |     |
| इषुपातमाले से    | नायास् स्थापयाश्वानरिन्दम ।              |     |
| एतद्यं गवां ह    | ष्टं मन्दं वाहय सारथे ॥                  | २४  |
| याह्युत्तरेण सेन | ाया गवाम्रं प्रविभज्य च ।                |     |
| परिक्षिप्य गवां  | यूथम् अत्र योत्स्ये सुयोधनम् ॥           | २५  |
| 1. अ-क-ख-त       | तम                                       |     |

| ४८] विराटपर्वणि - गोग्रहणपर्व                         | ₹ <b>४</b> १                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| गच्छन्ति सत्वरं गावस् सगोपाः परिमोचय ॥                | २५॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <sup>1</sup> तत्र गत्वा पशून् वीर सगोपान् परिमोचय ।   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| अन्तरेण च सेनायाः प्राङ्गुखो गच्छ चोत्तर ॥            | २६॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| इमे त्वतिरथास्तर्वे मम वीर्यपराक्रमम् ।               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| पश्यन्तु क़ुरवो युद्धे महेन्द्रस्येव दानवाः ॥         | २७॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| वैशम्पायनः—                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ततस्स रथिनां श्रेष्ठो नाम विश्राव्य चात्मनः ।         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| निशितात्राञ्शरांस्तीक्ष्णान् मुमोचान्तकसन्निभान् ॥    | २८॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| श्रुलभैरिव चाकाशं धाराभिरिव पर्वतम् ।                 | 4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| निरावकाश्चमभवच् छरैः क्षिप्तैः किरीटिना ॥             | २९॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| विदीयमाणास्तु शरैस् ते योधा धार्तराष्ट्रकाः।          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| गाश्चैव हि न पर्यन्ति पार्थमुक्तैरजिह्मगैः ।।         | ३०॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <sup>2</sup> सा चापि बहुला सेना पार्थबाणाभिपीडिता।    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| नापइयद्विष्टतां भूमिं नान्तरिक्षं दिशोऽपि वा ॥        | ३१॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| अर्जुनस्तु तदा हृष्टो दर्शयन् वीर्यमात्मनः ।          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| पीड्यामास सैन्यानि गाण्डीवमस्तैदशरैः ॥                | ३२॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| तेषां <sup>3</sup> चैवाभियाने च न प्रहारे च वै मतिः।  | The state of the s |
| 1 - 2 - 6 - 1 - 2 - 6 - 6 - 6 - 6 - 6 - 6 - 6 - 6 - 6 | · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

<sup>1.</sup> म—इ्द्रमर्ध नास्ति। 2. अ—इ्द्रमर्ध नास्ति।
3. इ-नैवोपयाने च नापयानेऽभवन्मतिः।
क-ख-च-म—नैवापयाने च नाभियानेऽभवन्मतिः।
घ—नैवाभिधाने च नाभिधानेऽभवन्मतिः।

| ३४२                                 | महा <b>भारतम्</b>                         | [अ.         |
|-------------------------------------|-------------------------------------------|-------------|
| शीघतामेव पार्थ                      | स्य पूजयन्ति सा विसिताः ॥                 | ३३॥         |
| चन्द्राबदातं सा                     | मुद्रं कुरुसैन्यभयङ्करम् ।                |             |
|                                     | ासीद् द्विषतां रोम <sup>1</sup> हर्षणम् ॥ | <b>3811</b> |
| ज्याघोषं तलघो                       | वं च कृत्वा भूतान्यमोहयत् ॥               | ३५          |
| तस्य <b>श</b> ङ्खस्य <sup>2</sup> व | गोषेण धनुषो निस्वनेन च ।                  |             |
| शब्देनामानुषाण                      | ां च भूतानां ध्वजवासिनाम् ॥               | <b>ર</b> ૬  |
| वियद्गतानां देवा                    | नां <sup>3</sup> राक्षसानां खेण च ।       |             |
| ऊर्ध्व पुच्छं वि                    | बृन्वाना <sup>⁴</sup> हेषमाणास्समन्ततः ॥  | ३७          |
| गावस्सवत्सास्स                      | न्त्रस्ता निवृत्ता दक्षिणां दिशम् ॥       | ३७॥         |
| ततस्स समरे शु                       | रो बीमत्सुइशत्रुपृगहा ।                   |             |
| गोपालांश्चोदयाम                     | ास गावश्चोदयतेति ह ॥                      | ३८॥         |
| उत्तरं चाह् बीभ                     | त्सुर् हर्षयन् पाण्डुनन्दनः ॥             | <b>३</b> *९ |
| અર્જીન:—                            |                                           |             |
| गवाममं समीक्ष                       | स्व गाश्चैवाञ्ज निवर्तय।                  |             |
| यावदेते निवर्तन                     | ते कुरवो जवमास्थिताः।                     | ४०          |
| याह्यसरेण गार्श्वे                  | तास् सैन्यानां च नृपात्मज ।               |             |
| पश्यन्तु कुरवस्स                    | र्वि मम वीर्यपराक्रमम् ॥                  | 88          |
| -                                   | 6 0                                       |             |

<sup>1</sup> अ-क-इ-म—हर्षणः। 3. क-ख-घ—मानुषाणाः। 4. घ—हर्षमाणाः।

<sup>2.</sup> क-ख-ध-म-शब्देन। म-अमानुषस्वेण च।

४२

४३

88

४५

४७

## वैशस्पायनः--

ते लाभमिव मन्वानाः कुरवोऽर्जुनमाहवे । दृष्ट्वा थान्तमदूरस्थं क्षिप्रमभ्यपतन् रथैः ॥ हस्यश्वपरिवारेण महता <sup>1</sup>हि विराजता ।

योधैः प्रासासिहस्तैश्च चापवाणोद्यतायुधैः ॥

तान्यनीकान्यशोभन्त कुरूणामाततायिनाम् । <sup>2</sup>संसपन्त इवाकाशे विद्युत्वन्तो वलाहकाः ॥

तानि दृष्ट्वाऽप्यनीकानि निवर्तितरथानि च ।

पार्थोऽपि वायुवद्वोरं सैन्याग्रं व्यधुनोच्छरैः ॥

तां शत्रुसेनां तरसा प्रणुद्य गाश्चापि जित्वा धनुषा परेण । दुर्योधनायाभिमुखं प्रयान्तं

कुरुप्रवीरास्सह्साऽभ्यगच्छन्।।

गोषु प्रयातासु जवेन मात्स्याः किरीटिनं प्रीतियुतं च दृष्टा।

पशून् समादाय ततो निष्टत्ता गोपालकास्सम्प्रययुश्च राष्ट्रम् ॥

इति श्रीमन्महाभारते शतसहस्त्रिकार्या संहितायां वैयासिक्यां विराटपर्वणि अष्टचलारिकोऽध्याय: ॥४८॥

॥ ४७ ॥ गोग्रहणपर्वणि षिद्वंशोऽध्यायः ॥ २६ ॥

[असिन्नध्याये ४७ श्लोकाः]

1. क—ऽभिविराजतां। ख— ऽभिन्यराजतः। घ-म—ऽभिविराजताः।

2. अ-छ-च-संस्पृशस्त।

### ॥ एकोनपञ्चाशोऽध्यायः॥

अर्जुनेनोत्तरं प्रति द्वोणकर्णादिरथानामसाधारणध्वजचिह्नप्रदर्शन-पूर्वकं तत्तन्नामनिर्देशेन तत्तत्पराश्रमवर्णनम्॥ ॥ ॥

## वैशस्पायनः--ततस्त्रीणि सहस्राणि रथानां च धनुष्मताम् । घोराणि कुरुवीराणां पर्यकीर्यन्त भारत ॥ कर्णी रथसहस्रेण प्रतिष्ठद्धनञ्जयम् । भीष्मदशान्तनवो धीमान् सहस्रेण पुरस्कृतः ॥ तथा रथसहस्रेण भ्रातृभिः परिवारितः । पश्चाद्द्यीधनोऽतिष्ठद्धस्तावाप्तश्रिया ज्वलन् ॥ अतिष्ठन्नवकाशेषु पादातास्सह वाजिभिः। भीमरूपाश्च मातङ्गास् तोमराङ्कृशचोदिताः॥ तानि दृष्ट्वा ह्यनीकानि विततानि महात्मनाम् । वैराटिमुत्तरं तं तु प्रत्यभाषत पाण्डवः ॥ अर्जुन:--जाम्बूनदमयी वेदिर् ध्वजाग्रे यस्य दृइयते। शोणाश्चाश्वा रथे युक्ता द्रोण एव प्रकाशते ॥

| ४९] विराटपर्वणि - गोग्रहणपर्व                                                                                                  | ३४५ |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| आचार्यो निपुणो धीमान् <sup>1</sup> त्रद्वाविच्छूर <sup>2</sup> सम्मतः ।<br><sup>3</sup> आहवे चाप्रतिद्वन्द्वो दूरपाती महारथः ॥ | v   |
| सुप्रसन्नो महावीरः कुरुष्वेनं प्रदक्षिणम् ।<br>अत्रैव चाविरोधेन एष धर्मस्सनातनः ॥                                              | 8   |
| यदि मे प्रहरेह्रोणश् शरीरे प्रहरिष्यतः ।<br>ततोऽस्मिन् प्रहरिष्यामि नान्यथा युद्धमस्ति मे ।।                                   | ٩   |
| भारताचार्यमुख्येन ब्राह्मणेन महात्मना ।<br>तेन मे युष्यमानस्य मन्दं वाहय सारथे ॥                                               | १०  |
| ध्वजाम्ने सिंहलाङ्गूलो दिश्च सर्वासु शोभते ।<br>भारताचार्यपुत्रस्तु सोऽश्वत्थामा विराजते ॥                                     | ११  |
| ध्वजायं दृश्यते यत्र बालसूर्यसमप्रभम् ।<br>दुर्जयस्सर्वसैन्यानां देवैरपि सवासवैः ॥                                             | १२  |
| तेन मे युध्यमानस्य मन्दं वाह्य सारथे।। ध्वजाप्रे गोवृषो यस्य काञ्चनो हि विराजते।                                               | १२॥ |
| आचार्यवरमुख्यस्तु कृप एष महारथः ॥<br>द्रोणेन च समो वीर्चे पितुर्मे परमस्सला ।                                                  | १३॥ |
| तेन मे युष्यमानस्य मन्दं वाह्य सारथे ॥                                                                                         | १४॥ |

 <sup>1.</sup> म—अखि । ड — शस्त्रविष्ठूर । घ — ब्राह्मो वै ब्रह्मवित्तमः ।
 2. ल-ख-म—सत्तमः ।
 3. क-ख-घ-म—ळाववे ।

| ३४६                                     | महाभारतम्                                | [अ. |
|-----------------------------------------|------------------------------------------|-----|
| यस्य काञ्चन <sup>1</sup> दण्ड           | डेन हस्तिकक्ष्यापरिष्कृतः।               |     |
|                                         | ्राद् रथे विद्युद्गणोपमः ॥               | १५॥ |
| एष वैकर्तनः कर्ण                        | ः प्रतिमानं धनुष्मताम् ।                 |     |
| <sup>2</sup> एष वै स्पर्धते वि          | नेत्यं मया सह सुदुर्जयः ॥                | १६॥ |
|                                         | ास्य शिष्यो होष महारथ: II                | १७  |
| सर्वाखकुशलः क                           | र्<br>र्गस् सर्वशस्त्रमृतां वरः ।        |     |
|                                         | हढवेधी पराक्रमी ॥                        | १८  |
| अद्याहं युद्धमेतेन                      | करिष्ये सूतवन्धुना।                      |     |
| युद्धमेतत्तु द्रष्टासि                  | । बिलवासवयोरिव ॥                         | 89  |
| महारथेन शूरेण                           | सूत <b>पुत्रे</b> ण <sup>3</sup> धीमता । |     |
| •                                       | य शीघं वाहय सारथे ॥                      | २०  |
| यस्य चैव स्थोपस                         | थे नागो मणिमयो ध्वजः ।                   |     |
| एष दुर्योधनस्तव                         | कौरवो यशसा वृतः ॥                        | २ १ |
| लब्धलक्षो दृढं वे                       | धी छघुहस्तः प्रतापवान् ।                 |     |
| a decidence of the second of the second | य शीघं वाहय सारथे।।                      | २२  |
| 1. 3-8-7-11-5                           | हरविशः । स्व—स्वरविशः ।                  |     |

क-ध-च-म - कम्बूभिः। ख - जम्बूभिः।
 ख- दृढवेरी सदाऽस्माकं नित्यं कटुकभाषणः॥
 यस्याश्रयबलादेव धार्तराष्ट्रस्ससीबलः।
 अस्मान् निरस्य राज्याच पुनरद्यापि योत्स्यति॥ [अधिकः पाटः]
 क - मानिना। ख-घ-च-म-- धन्विना।

इति श्रीमन्महाभारते शतसहिस्तकायां संहितायां वैयासिक्यां विराटपर्वणि एकोनपञ्चाशोऽध्यायः ॥ ४९ ॥ ॥ ४७ ॥ गोब्रहणपर्वणि सप्तविंशोऽध्यायः ॥ २० ॥ [अस्मिन्नध्याये २८ स्टोकाः]

[ पाठान्तरम् ].

<sup>1.</sup> क-ख-च-म-योधानां। 2. म-इदमर्धं नास्ति।

<sup>3.</sup> क-ख-ड-च-म-रूपतश्चिद्धतश्चेव युद्धाय व्वरते पुनः।

## ॥ पञ्चाशोऽध्यायः ॥

अर्जुनस्य भीष्मद्रोणादिभिः सह युद्धम् ॥ १ ॥ अर्जुनेन कर्णस्य पराभवः ॥ २ ॥

| वैशम्पायनः—                                             |            |
|---------------------------------------------------------|------------|
| अश्वरंथामा ततस्तव कर्णं सम्प्रेक्य वीर्यवान् ।          |            |
| उवाच सायमानो वे सृतपुत्रमरिन्दमम् ॥                     | १          |
| अश्वत्थामा                                              |            |
| कर्ण <sup>1</sup> यत् त्वं सभामध्ये बहुवद्धं विकत्थसे । |            |
| न में युधि समोऽस्तीति तदिदं प्रत्युपस्थितम् ॥           | <b>ب</b> ا |
| एषोऽन्तक इव कुद्धस् सर्वभूतावमर्दनः।                    |            |
| सङ्ग्रामिशरसो मध्ये जुम्भते केसरी यथा ॥                 | <b>३</b>   |
| शूरोऽसि यदि सङ्गामे दशयख भयं विना।।                     | ३॥         |
| यद्यशक्तोऽसि वीरेण पार्थेनाद्भुतकर्मणा ।                |            |
| पुनरेव समां गत्वा धार्तराष्ट्रेण धीमता ॥                | 811        |
| मातुरुं परिगृह्याञ्च मन्त्रयस्त्र यथासुखम् ॥            | બ          |
| वैद्यस्पायनः—                                           |            |
| एवमुक्तसदा कर्णः क्रोधादुद्वृत्तलोचनः।                  |            |
| 1. 15-16-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-        |            |

<sup>1.</sup> क-ख-घ-च-म--यत्तत ।

| ५०] विराटपर्वणि - गोग्रहणपर्व                                                 | ३४९,       |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------|
| द्रोणपुत्रमिदं वाक्यम् उवाच कुरुसन्निधौ ॥                                     | €.         |
| နာဏီ:—                                                                        |            |
| नाहं विभेमि बीभत्सोर् न कृष्णादेवकीसुतात्।                                    |            |
| पाण्डवेभ्योऽपि सर्वेभ्यः क्षत्रधर्ममनुव्रतः॥                                  | بو         |
| सत्वाधिकानां पुंसां हि धनुर्वेदोपजीविनाम् ॥                                   |            |
| <sup>1</sup> महतां जायते दर्पस् स्वरश्च न विषीदति ॥                           | <b>.</b> C |
| पद्म्यत्वाचार्यपुत्नो माम् अर्जुने <sup>2</sup> नातिरंहसा ।                   |            |
| युध्यमानं सुसंयुक्तं जयो वे मय्यवस्थितः ॥                                     | 9          |
| वैश्वग्यायनः—                                                                 |            |
| ततः प्रहस्य वीभत्सुः कौन्तेयदश्वेतवाहनः ।                                     |            |
| दिव्यमसं विकुर्वाणः प्रत्ययाद्रथसत्तमम् ॥                                     | १०         |
| महामना मन्दबुद्धिर् निश्वसन् धृतराष्ट्रजः ।                                   |            |
| उवाच <sup>3</sup> स महाबाहुं कर्ण दुर्योधनस्तदा ॥                             | ११         |
| दुर्योधनः—                                                                    |            |
| न विद्यो हार्जुनं तत्र वसन्तं मत्स्यवेश्मनि ।                                 |            |
| तेनेदं कर्ण मत्स्यानाम् अमहीष्म धनं बहु ॥                                     | १२         |
| 1. क-गर्जनाज्। ख-म-गर्जता।                                                    |            |
| व—गर्जता जायते गर्वः । ङ-दर्शनाज् ।                                           |            |
| 2. क-ध-न परं सह। ङ-न चिरं सह।<br>3. क-ख-ङ-च-म-स महाराज राजा। घ-सहसा राजन् राज | at I       |

| ३५०                           | महाभारतम्                                          | [अ. |
|-------------------------------|----------------------------------------------------|-----|
| <sup>1</sup> इतः परं चेद्रच्ह | ठामो विसृजन्तो धनं बहु ।                           |     |
| अयशो नातिवरे                  | ति लोकयोरुभयोरपि ॥                                 | १३  |
| न च युद्धात् प                | रं नास्ति क्षत्रियाणां सुखाबहम् ।                  |     |
| तस्मात् पार्थेन               | सङ्ग्रामं कुर्महे न पलायनम्।।                      | १४  |
| वैशस्पायनः                    | · .                                                |     |
| पतावदुक्त्वा र                | ाजा वै <sup>2</sup> अभियातिमियेष सः॥               | १४॥ |
| तानि पञ्चसहरू                 | गाणि वीराणां हि धनुष्मताम् ।                       |     |
| अभ्यद्रवंस्तदा प              | गर्थ शङ्भा इव पावकम् ॥                             | १५॥ |
| वर्मिता वाजिन                 | स्तत्र संवृताश्च पदातिभिः।                         |     |
| भीमरूपाश्च मा                 | तङ्गास् तोमराङ्कुश्रपाणिभिः ॥                      | १६॥ |
| अधिष्ठितास्सुसं               | यत्तैर् हस्तिशिक्षाविशारदैः ।                      |     |
| अभ्यद्रवन्त-सर                | क्कुद्धाश् चापहस्तोचतायुधैः ॥                      | १७॥ |
| पञ्च चैनं रथोव                | मास् <sup>8</sup> सहिताः पर्यवारयन् ।              |     |
| द्रोणो भीष्मश्च               | कर्णश्च कुरुराजश्च वीर्यवान् ॥                     | १८॥ |
| अश्वत्थामा मह                 | ाबाहुर् धनुर्वेदपरायणः ॥                           | १९  |
| 1. च—एतचैव वि<br>ध—एतचैतं वि  | हे। क-ख-एतचेत्तर्हि।<br>हे। अ-ङ-एतस्यैव हि गण्छामी |     |

<sup>2.</sup> क-ङ-अभियान। म-द्धभियान। 3. क-घ-च-म-व्वरिताः। ख-रवरितं।

| 40]             | विराटपर्वणि -                              | गोग्रहणपर्व                             | ३५१  |
|-----------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|------|
|                 | ये शक्कनिर्धृतराष्ट्र<br>न्तो जीमूता इव    | •                                       | २०   |
|                 | वानाः प्रयगृह्णन्<br>तो नादयन्तो दिः       |                                         | २१   |
|                 | भत्सुः कौन्तेयइश्वे<br>इवीणः प्रत्ययाद्रथ  |                                         | २२   |
|                 | दियः प्रच्छादया<br>मिक्ताश् छादयनि         | ते मेदिनीम् ।<br>त शरा दिशः ॥           | २३   |
|                 |                                            | नां न वर्मणाम् ।<br>द्वयङ्गुलिरन्तरम् । | । २४ |
|                 | र्थस्य हयानामुत्तर<br>त्वाद् अस्त्राणां वे |                                         | २ ५  |
|                 | श्चापि देवी माया<br>ने दूरे वाऽप्यथव       |                                         | र६   |
| दुर्गे विषमजाते | वा स्थले निम्ने                            | तथा क्षितौ ।                            |      |

<sup>1.</sup> म—इ्दमर्थं नास्ति।
2. क-ख-घ—प्रकुर्वाणः।
3. क—अतिविद्धैः शितैर्वाणैर्नासीद्दन्तरमङ्गळम्। ख—अनाविद्धं।
ध-म—अभिविद्धैः शितैर्वाणैरासीद्वित्रसम्तरम्।

<sup>1.</sup> क-म-न च रूपोद् स-ङ-न च रुद्धा। घ-न च रूपाद्।

<sup>2.</sup> क—वितवसुः। घ—वितेसुरपरे। ङ-तवसुश्च परे। म—त्रेसुरेव।

| ५०]                              | विराटपर्वणि - गोग्रहणपर्व                                                                                                            | ३५३       |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| चक्षु <sup>1</sup> र्मुखविषाणे   | षु पादेपूरस्सु च द्विपान्।                                                                                                           | \$        |
| <sup>2</sup> मर्मस्बग्नेषु चाहर  | य पातयामास भूतले ॥                                                                                                                   | ३५॥       |
|                                  | तां च शरीरैर्गतचेतसाम्।                                                                                                              |           |
| क्षणेन संघृता भू                 | मिर् मेघैरिव नभस्थलम् ॥                                                                                                              | ३६॥       |
|                                  | ाहुर् अर्जुनः प्रदहन्निव ।                                                                                                           |           |
| वडवामुखसम्भूत                    | ः कालाग्निरिव सर्वतः ॥                                                                                                               | ३७॥       |
| यथा युगान्तसम                    | ये सर्व स्थावरजङ्गमम्।                                                                                                               |           |
| कालपक्रमशेषेण                    | <sup>4</sup> धक्ष्यत्युप्रशिखिशशाबी ॥                                                                                                | ३८॥       |
| तद्वत् पार्थोऽस्त्रते            | जोभिर् धनुषो निस्तनेन च।                                                                                                             |           |
| दैवाद्वीर्याच वीभ                | त्सुस् तस्मिन् दौर्योधने बले ॥                                                                                                       | ३९॥       |
| रणे शक्तिममिल                    | ाणां प्राचेणोपनिनाय सः ।                                                                                                             |           |
| चेष्टां प्रायेण भूत              | ानां रात्रिः प्राणभृतामिव ॥                                                                                                          | 8011      |
| <sup>2</sup> . क <b>-ख-ड-म</b> , | र्नेखिवषाणेषु दन्तवेष्टेषु च द्विपान्।<br>वस्त्रन्येषु चाहस्य तथा निघ्नन् गजोत्तमान्।<br>वस्त्रन्येषु चागस्य तथा न्यव्नन्मदोस्कटान्। |           |
| म—मर्ग                           | भ्यन्येषु चाहत्य तथा जशे गजोत्तमान्।                                                                                                 |           |
|                                  | रपादांश्च गजानेवं व्यनाशयत्।<br>गतैरन्यान् मेघपर्वतसम्बन्धाः                                                                         |           |
| एकद्र≠ता                         | क्षेचरणान् गजान् पाथीं व्यदारयत्।                                                                                                    |           |
|                                  | तञ्जण्डामान् विवृतास्यान् समूरुहान् ॥                                                                                                |           |
|                                  | म्य जञ्जनम् उपर्यर्धे व्यदारयत् । [अधिः<br>धस्येदु । च-दहेदु । अ-भक्षत्युग्र ।                                                       | कः पाठः । |
| D—                               |                                                                                                                                      |           |
|                                  |                                                                                                                                      |           |

क—अर्जुनास्त्रविनिर्भुक्तद्दशरो गाण्डीवसंयुतः ।
स्व—अर्जुनास्त्रविनिर्भुक्तद्दशरो गाण्डीवनिस्सृतः ।
प्र—अर्जुनेन समाविद्धाः द्वारा गाण्डीवधन्वना ।
म—अर्जुनास्त्रविनिर्भुक्ताः द्वारा गाण्डीवधन्वना ।

<sup>4.</sup> क-ख-ब-इ-म-तस्य।

<sup>5.</sup> क-म छन्नानीव। ख-छन्नानि प्र। घ-छिन्नानीव।

| क्ष ०]                               | विराटपर्वणि - गोग्रहणपर्व                             | ३५५               |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------|
| सकृदेव <sup>1</sup> न र              | तं शेकू रथमभ्यसितुं परे।                              |                   |
| अनभ्यस्तः पु                         | नस्तैहिं <sup>2</sup> रथस्थोऽतिपपात तान् ॥            | ४७                |
| तच्छरा द्विट्                        | शरीरेषु यथैव न ससिङ्जरे ।                             |                   |
| द्विडनीकेषु र्व                      | ोभत्सोर्न ससञ्ज रथस्तथा ॥                             | ४८                |
| स 3तद्वत् क्षं                       | भियामास विगाह्यारिवछं रथी ।                           |                   |
| अनन्तवेगो ।                          | मुजगः क्रीडन्निव महार्णवे ॥                           | .      ४ <i>६</i> |
| अस्यतो नित्य                         | मसर्थं सर्वघोषातिगस्तथा ।                             |                   |
| <sup>⁴</sup> स <b>न्नाद</b> ऽश्रूयते | ो भूतैर् धनुषश्च किरीटिनः ॥                           | ५०                |
| सञ्छन्नास्तव                         | । मातङ्गा बाणैरल्पान्तरान्तरे ।                       |                   |
| संस्यूतास्तत्र                       | हर्यन्ते मेघा इव गभस्तिभिः ॥                          | ५१                |
| दिशोऽनु भ्रम                         | तस्सर्वास् सन्यं दक्षिणमस्यतः ।                       |                   |
| सततं दृश्यते                         | युद्धे सायकासनमण्डलम् ॥                               | ५२                |
| पतन्त्यरूपेषु                        | यथा चक्ष्ंषि न कदाचन ।                                |                   |
| नालक्ष्येषु श                        | राः पेतुस् तथा गाण्डीवधन्वनः ॥                        | ५३                |
| <sup>5</sup> मार्गी गजस              | तहस्रस्य युगपन्मर्दतो वनम् ।                          |                   |
| 1. घ—व तं दे                         | तक् रथमध्यासितुं। म—तु तं शेकुः।                      |                   |
|                                      | र—रथः सोऽति । च—रथोपरि च पातनाः<br>इ-च-म—तद्विक्षोभ । | ą١                |
|                                      | तं श्रुयते शब्दो । ख-ड-सततं।                          |                   |

क क-म-सतत श्रूयत शब्दा । स व-सन्ततं श्रूयते भूतेर्धनुर्वोषः । 5. अ-च-महागज ।

| ३५६                        | <b>म</b> हाभारतम्                                               | [अ. |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----|
| कौन्तेयरथर                 | पार्गस्तु रणे घोरतरोऽभवत् ॥                                     | ५४  |
|                            | यैषित्वाच् छक्र <sup>1</sup> स्सर्वामरेश्वरः ।                  |     |
| •                          | ति मन्यन्ते पार्थिनैवार्दिताः परे ॥                             | ५५  |
| • •                        | भीतास्ते मेनिरे सन्यसाचिनम् ।                                   |     |
| कालमजुनर                   | दपेण ग्रसन्तिमव घ प्रजाः ॥                                      | ५६  |
| कुरुसेनाश                  | िराणि पर्थिनानाहतान्यपि ।                                       |     |
| पेतुः पार्थह               | तानीव पार्थकर्मानुदर्शनात् ॥                                    | 40  |
| ओषधीनां                    | शिरांसीव काल <sup>3</sup> पक्तिसमन्वयात् ।                      |     |
| अवनेमुः इ                  | कुरूणां हि ⁴वीराश्चार्जुनजाद्भयात् ॥                            | 46  |
| बाह्वो रथा                 | न् पीडयति प्रध्माते शङ्खमर्जुने ।                               |     |
| <sup>5</sup> चकार च        | ार्जुनः क्रोधाद् विमुखान् रुषितानपि ॥                           | 49  |
| अर्जुनेनास                 | भिन्नानि बलामाणि पुनः कचित्।                                    |     |
|                            | ाधाराभिर् धरणीं होहितोत्तराम्।।                                 | Ę٥  |
| लोहितेना                   | में सम्प्रक्तैः पांसुभिः पवनोद्धतैः ।                           |     |
| तेनैव च                    | तमुद्भूतैस् सूक्ष्मैळेंहितबिन्दुभिः ॥                           | ६१  |
| 1. क-ख-                    | व∹म—सर्वामरेस्सह ।<br>इ∽च∽म—मस्रन्तमहितान् सब्यसाचि तु मेनिरे । |     |
| 2. क-ख-<br>3 <b>. घप</b> र |                                                                 |     |

<sup>4.</sup> क-ड-म-चीर्याण्यर्जन। घ-शीर्या हा। 5. अ-इदमर्थ नास्ति।

| ५०] विराटपर्वणि - गोग्रहणपर्व                                                                      | ३५७       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| छोहिताद्रैं: प्रहरणैर् निमग्ना छोहितोक्षिताः।                                                      |           |
| लोहितेषु निमग्नास्ते निहताश्च किरीटिना ॥                                                           | <b>६२</b> |
| वभूबुर्छोहितास्तत्र भृशमादित्यरश्मयः ।                                                             |           |
| सार्कं नभः क्षणेनासीत् सन्ध्याभ्रमिव छोहितम् ॥                                                     | ६३        |
| अप्यस्तं प्राप्य चादिस्यो निवर्तेत न पाण्डवः ।                                                     |           |
| <sup>1</sup> निवर्तेत न जित्वाऽरीन् इत्यजस्पन् विचक्षणाः ॥                                         | ६४        |
| तान् सर्वान् समरे <sup>2</sup> भीतान् पौरुषे पर्यवस्थितान् ।                                       |           |
| दिञ्चैरस्त्रैरमेयात्मा सर्वानाच्छेद्रनुर्धरान् ॥                                                   | ६५        |
| स तु <sup>3</sup> द्रोणिक्सप्तत्या नाराचानां समर्पयत् ।                                            |           |
| अर्जुनो निश्चितैर्वाणैर् द्रोणमर्चन्महाबलः ॥                                                       | ६६        |
| अशीला शकुनि चैव द्रौणिमप्याशु सप्तिभः ।                                                            |           |
| दुस्सहं दशभिर्वाणैर् अर्जुनस्समिवध्यत ॥                                                            | ६७        |
| दुश्शासनं द्वादशभिः छपं शारद्वतं विभिः ।                                                           |           |
| भीष्मं शान्तन्वं षष्ट्या प्रत्यविध्यत् स्तनान्तरे ॥                                                | ६८        |
| स कर्णं कर्णिनाऽविध्यत् पीतेन निशितेन च।                                                           |           |
| 1. अ—निवर्तन्ते न जित्वाऽरीनित्यज्ञस्पन् विमोक्षिताः।<br>ख—निवर्तेताविजित्यारिं नित्यकस्पविचक्षणः। |           |

ध—निवर्तेताविजित्यारीन् नित्यं जल्पन्त शक्वः।

2. म—शूरः पौरुषे। क-ख—शूरान्। ध—एतांश्च समरे शूरान्।

3. क-ख-म—द्रोणं विसप्तत्या श्चादकाणां।

ध—द्रोणं विसप्तत्या श्चीणप्राणं।

¹वासविद्धिषतां मध्ये विव्याध परमेषुणा ॥ ६९ स कर्णे सतनुत्राणं निर्भिद्य निश्चित्ते इद्यान्यना ॥ ७० थततोऽस्य वाहान् व्यहनम् चतुर्भिश्च क्षुरेण तु । सारथेश्च शिरः कायाद् अपाहरदिनदमः ॥ ७१ अर्धचन्द्रेण चिच्छेद चापं तस्य करे स्थितम् ॥ ७१॥ ३तस्मिन् युद्धे महाभागे कर्णे सर्वास्त्रपारगे । हताश्वसूते विरथे ततोऽनीकमभज्यत ॥ ७२॥

इति श्रीमहाभारते शतसर्हास्रकायां संहितायां वैयासिक्यां विराटपर्वणि पञ्जाशोऽध्यायः॥ ५०॥

॥ ४७ ॥ गोत्रहणपर्वणि अष्टाविद्योऽध्यायः॥ २८॥ [अस्मित्रध्याये ७२॥ श्कोकाः]

<sup>1.</sup> म-इदमर्ध नास्ति।

<sup>2.</sup> च-म-इतः सार्धश्लोको नास्ति।

<sup>3.</sup> क-ख-ब-च-तिसन् विद्धे।

### ।। एकपञ्चाज्ञोऽध्यायः ।।

अर्जुनेन रणे विकर्णादिपराभवनपूर्वकं कर्णानुजहननम् ॥ १ ॥ अर्जुन-पराजितेन कर्णेन रणाङ्कणादपयानम् ॥ २ ॥

वैशम्यायनः—
तत् प्रभग्नं बळं सर्वं विपुळोच¹स्वनं महत् ।
भीष्ममासाद्य सन्तस्यो वेळामिव महोद्धिः ॥
तानि सर्वाणि गाङ्गेयस् समाश्वास्य परन्तपः ।
ततो व्यूह्य महावाहुस् समरेष्वपराजितः ॥
रथनागाश्वकाळेळं अयुग्धे युद्धकोविदः ।
अभेद्यं परसैन्यानां श्रुरेरिभसमीक्षितम् ॥
अवध्यकस्पानि दुरासदानि
वेतराश्वमातङ्गरथाकुळानि ॥
तेषामनीकानि किरीटमाळी
व्यूढानि दृष्ठा विपुळध्वजानि ।

<sup>1.</sup> क-म-बलं तथा। ख-बलं महत्। च-रवं तथा। ड-तथा।

<sup>2.</sup> ख-घ-**ड-म-**-युयुजे।

<sup>3.</sup> क-ख-म—रथाश्वमातङ्गसमाकुलानि । घ-च —नराश्वमातङ्गसमाकुलानि ।

गाण्डीवधन्वा द्विपतां निहन्ता वैराटिमामन्त्र्य ततोऽभ्युवाच ॥

4

अर्जुन:-

सुसङ्गृहीतैरथ रिक्षमिस्तवं हयान् नियम्य प्रसमीक्ष्य यत्तः । सम्प्रेषयाञ्च प्रतिवीरमेनं

क्ष्रिवसम्बद्धाः शतवारमन वैकर्तनं योधयितुं वृणोमि ॥

यां हस्तिकक्ष्यां बहुधा विचित्रां स्तम्भे रथे पश्चिस दर्शनीयाम् ।

<sup>1</sup>विवर्तमानं जलदशकाशं वैकर्तनस्यैतदनीकमण्यम् ॥

एतेन शीघं प्रतिपादयेम।ञ् श्वेतान् हयान् काञ्चनजालकक्यान्। सर्वे जवं तत्र विदर्शय त्वम्

गजो गजेनेव हि योद्धकामो मया सदा काङ्क्षति सूतपुतः।

आसाद्यैतद्रथवीरवृन्द्म् ॥

<sup>1.</sup> क-ख-म-विवर्धमानं ज्वलनप्रकाशं।

विराटपर्वणि - गोग्रहणपर्व 48] ३६१ <sup>1</sup>तमेव मां प्रापय राजपुत दुर्योधनापाश्रयजातद्र्पम् ॥ तं पातियाचामि रथस्य मध्ये सहस्रनेबोऽशनिनेव वृत्रम् ॥ 911 वैशस्पायनः-स तैहियैजीतजवै भहिद्धः पुत्रो विराटस्य हिरण्यकक्ष्यै:। विध्वंसयंस्तद्रथिनामनीकं ततोऽवहत् पाण्डवमाजिमध्ये ॥ 8011 तमापतन्तं परमेण तेजसा समीक्ष्य वैकर्तनमभ्यरक्षन्। अभ्यद्वंस्ते रथवीरबन्दा व्याचेण चाक्रान्तमिवर्षभं रणे ॥ चित्राङ्गदश्चित्ररथश्च वीरस् सङ्गामजिद् <sup>3</sup>दुस्सहिचत्रसेनौ।

[पाठान्तरम्]

<sup>1.</sup> क—तदश युद्धं कुरुवीरमध्ये करोमि तं याहि तथा प्रवृत्तः।
दुर्योधनापाश्रयजातदर्पं तं पातियव्यामि रथस्य मध्ये ॥
गाण्डीवसुक्तैरिषुभिश्शिताग्रैस्सहस्रनेस्रोऽशनिनेव वृक्षम् ॥

<sup>2.</sup> क-ख-म-ईहज़ि: ।

<sup>3.</sup> अ**-**घ-दुष्प्रति

<sup>1.</sup> क-ख-घ-छ-म-शीव्रतरं युवानः।

<sup>2.</sup> अ-च-इदमर्ध नास्ति।

<sup>3.</sup> क-छ-कराग्रयन्सस्थितः।

घ-शराग्रतन्तीं शरचापदण्डां वीणामुपादाय गतो मनस्ती।

ततो विकर्णस्य धनुर्निकृत्य जाम्बूनदेनोपहितं दृढज्यम् । न्यपातयत् तङ्कजमस्य <sup>1</sup>विद्वान् भिन्नध्वजस्सोऽप्यपयाज्जवेन ॥ 8 0. तं शात्रवाणां गणवाधितारं कर्माणि कुर्वाणममानुषाणि । शत्रुन्तपो वैरममृष्यमाणस् समर्पयत् कूर्मनखेन पार्थम् ॥ १८ स तेन राजाऽतिरथेन विद्यो विगाहमानो ध्वजिनी परेषाम् । शत्रुन्तपं पक्रमिराशु विद्वा ततोऽस्य सूतं दशभिर्जधान ॥ १९ ततस्स विद्धो भरतर्षभेण बाणेन कायावरणातिगेन। गतासुराजौ निपपात राजन नगो नगामादिव वातरुगाः ॥ <sup>2</sup>रथर्षभास्ते भरतर्षभेण बीरा रणे बीरतरेण भग्नाः ।

<sup>1.</sup> क-ख-द-विद्धा। म-सिंहं।

<sup>2.</sup> क—भरतर्षभास्ते तु रथर्षभेण । ख-म रथर्षभास्तेन रथर्षभेण । घ—तुक्रर्षभास्ते तु तुक्रर्षभेण ।

सुजीर्णपर्णानि यथा वसन्ते विशातियत्वा तु रजो नुदन खे। तथा सपतान विकिरन किरीटी चचार सङ्घन्धेऽतिरथो रथेन ॥

२४॥

क्रुष्प्रवीरेण रणेऽर्जुनेन ।

क-ड-म-ताः प्रवृद्धाः । ख-ते प्रवृद्धाः । घ-तेन बुद्धाः।

<sup>2.</sup> अ-क-ख-ब-ह-च-तथा सपतास्समरे विकीर्णाः [अधिकः पाठः]

५१]

शोणाश्ववाहस्य ह्यान् निह्स वैकर्तनभातुरदीनसत्वः ।

एकेन सङ्ग्रामजितश्रारेण

शिरो जहाराथ किरीटमाली ॥

२५॥

तस्मिन् इते भातीर सूतपुत्रो

वैकर्तनो वीर्यमद्प्रतापी । प्रगृह्य दन्ताविव नागराजो

महाबलं सिंहमिवाजगाम ॥

२६॥

स पाण्डवं द्वादशिभः पृषत्कर

वैकर्तनक्शीव्रमुपाजवान ।

विञ्याध गात्रेषु ह्यांश्च सर्वान् विराटपुत्रं च शरैविंजन्ने ॥

२७॥

तमापतन्तं समरे किरीटी

वैकर्तनं सर्वसमृद्धतेजाः ।

प्रच्छादयामास महाधनुष्मान् न्यषेधयच्छत्रुगणांश्च वीरः ॥

2611

निह्स कर्णस्य तथा किरीटी पुरस्सरांश्चापि च पृष्ठगोपान् । <sup>1</sup>प्रतीपमभ्यागमद्श्रमेयो वितस्य पक्षौ <sup>2</sup>गरुडो यथोरगम ॥

२९॥

ताबुत्तमौ सर्वधनुधराणां महावछौ सर्वसपत्रसाहौ । कर्ण च पार्थ च निज्ञम्य रथ्यौ

3011

तं पाण्डवस्स्पष्टमुद्गिणेकोपः कृतागसं कर्ण<sup>3</sup>मवेक्स्य कोपात् । क्षणेन साश्चं सरथं ससूतम् अन्तर्दधे मेघ इवाम्बुवृष्टया ॥

दिदृक्षमाणाः कुरवः प्रतस्थः ॥

3 8 11

ततस्सयुग्यास्सरथास्सनागा
्रयोधा विनेदुर्भरतर्षभाणाम् ।
अन्तर्हितं भीष्मभुखास्समीक्ष्य
किरीटिना कर्णरथं प्रवत्कैः ॥

३२॥

स चापि तानर्जुन⁴चापमुक्ताञ् शराञ् शरीचैः प्रतिहत्य तूर्णम् ।

<sup>1.</sup> म-प्रतीपमप्यागम। क-प्रतीव। अ-च-प्रतीत

<sup>2.</sup> ध-म-गरुडेव नागान्।

<sup>3.</sup> क-ख-मुदीक्ष्य हर्षात्। घ-ड-म-सुदीक्ष्म कोपात्।

<sup>4.</sup> क-**ख-घ-**ड-म-बाह

48]

| तयोरमोघान् सृजतोइशरौघान                     |          |
|---------------------------------------------|----------|
| अख्रज्ञयोरास महान् विमर्दः ।                |          |
| राहुप्रमुक्ताविव चन्द्रसूर्यौं              |          |
| क्षणान्तरेणानुददर्श लोकः ॥                  | ३८॥      |
| हतास्तु पार्थेन नरप्रवीरा                   |          |
| भूमौ शयानास्युमुखा <sup>1</sup> स्सुकेशाः । |          |
| सु <b>व</b> र्णेळोहायसवर्मगात्रा            |          |
| वृक्षा यथा हैमवता निकृत्ताः ॥               | ३९॥      |
| तथा स शत्रून समरे विनिन्नन्                 |          |
| गाण्डीवधन्वा व्यधमत् सपत्नान् ।             |          |
| चचार सङ्ख्रचे विदिशो दिशश्च                 | <b>A</b> |
| व्हन्निवामिर्वनमातपान्ते ॥                  | ४०॥      |
| प्रकीर्णपर्णानि यथा वसन्ते                  |          |
| विधूनयन् वायुरिवाल्पसारान् ।                |          |
| तथा सपत्नान् <sup>2</sup> व्यधमत् किरीटी    |          |
| चचार सङ्खयेऽतिरथो रथेन ॥                    | 8811     |
| शत्रूनिवेन्द्रस्समरे किरीटी                 |          |
| विद्रावयंस्तद्रथसिंहबृन्दम् ।               |          |

<sup>1.</sup> घ—स्सुकेताः। अ-क-ख—स्सुघोषाः। 2. क-ख—विधमन्।

| 48]                | विराटपर्वणि - गोग्रहणपर्व                                                                      | ३६९         |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| সা                 | ाच्छादय <sup>1</sup> त् सर्वेमाधिज्यधन्वा                                                      |             |
|                    | <sup>2</sup> वरेषुभिइशत्रुगणाननेकान् ॥                                                         | ४२॥         |
| उ                  | वाच कर्ण स किरीटमाछी                                                                           |             |
|                    | द्युरः कुरूणां प्रवरोSभिगर्जन् ॥                                                               | ४३          |
| અર્જીન             | <del>:</del>                                                                                   |             |
| कण यत्             | त्वं सभामध्ये बहुवद्धं प्रभाषसे ।                                                              |             |
| न में युधि         | त्र समो <sup>3</sup> स्तीति तदिदं प्रत्युपस्थितम् ॥                                            | 88          |
| सभायां पं          | गैरुषं प्रोच्य धर्ममुत्सुज्य केवलम् ।                                                          |             |
| कर्तुमिच्छ         | सि यत् कम तन्मन्ये दुष्करं त्वया ॥                                                             | ४५          |
| यत् त्वया          | कथितं पूर्वे नास्ति मत्सम इत्यपि।                                                              |             |
| तत् सत्यं          | कुरु राधेय कुरुमध्ये मया सह ॥                                                                  | 8 €         |
| यत् सभा            | यां सा पाछ्राली हिश्यमानां तथा त्वया ।                                                         |             |
| <b>दृष्टवान</b> ि  | से तस्याद्य फल <sup>⁴</sup> माप्नुहि केवलम् ॥                                                  | ४७          |
| धर्मपाशा           | नेबद्धेन यन्मया मर्षितं तव ।                                                                   |             |
| तस्य पाप           | ास्य राघेय फलं प्राप्नुहि दुर्मते ॥                                                            | 88          |
| एहि कर्ण           | । मया सार्थम् इहाच कुरु वैशसम् ।                                                               |             |
| प्रेक्ष <b>काः</b> | कुरवस्सन्तु सर्वे ते सहसैनिकाः ॥                                                               | ४९          |
| 2. ਅ-ਬ-            | -मबारुररिष्टधन्वा । श्वोत्रमरीचिधन्वा ।<br>-इच-मरथेषुभि ।<br>गस्ति । अ-क-चग्रस्ति । 4. क-च-ङ-म | —सङ्बद्धि । |

Ď

| ३७०                           | महा <b>भारतम्</b>                       | [अ. |
|-------------------------------|-----------------------------------------|-----|
| इदानीमेव <sup>1</sup> कर्ण    | त्वम् अपयातो रणान्मम ।                  |     |
|                               | येय निहतस्त्वनुजस्तव ॥                  | 40  |
| यो भ्रातरं पातिय              | त्वा कस्त्यक्त्वा च रणाजिरम्।           |     |
| त्वद्न्यः पुरुषस्सत           | सु ब्रूयादेवं व्यवस्थितः ॥              | ५१  |
| कर्णः—                        |                                         |     |
| व्रवीषि वाचा यत               | पार्थ कर्मणा तत् समाचर ।                |     |
| <sup>2</sup> विशेषितो हि त्वं | वाचा न कर्माप्रतिमं मुवि ॥              | ५२  |
| यत् त्वया मर्षितं             | पूर्व तदशक्तेन मर्षितम् ।               |     |
| इति गृह्णीम ते पा             | र्थ तमद्या पराक्रमम् ॥                  | ५३  |
| धर्मपाशनिबद्धेन               | यत् त्वया मर्षितं पुरा ।                |     |
| तथैव बद्धमात्मान              | म् अबद्ध इति मन्यसे ॥                   | 48  |
| न हि तावद्वने व               | ासो यथोक्तं चरितस्त्वया ।               |     |
| <b>क्टिष्टस्त्वमर्थळो</b> भा  | द्धे समयं छेत्तुमिच्छसि ॥               | ५५  |
| यदि चेन्द्रस्वयं प            | ार्थ तव युद्ध्येत कारणात्।              |     |
| तथाऽपि न व्यथ                 | । काचिन्मम स्याद्विक्रामिष्यतः ॥        | 48  |
| <sup>3</sup> अयं कौन्तेय का   | मस्ते निचरात् समुपिश्यतः ।              |     |
| योत्स्यसे हि मया              | सार्धम् <sup>4</sup> अनुपइयसि मे बलम् ॥ | 40  |
| 1. а-а-а-а-а-                 | – वावत रहं ।                            |     |

क-ख-ध-ङ-म —तावत् त्वं। क--अविषद्यो (च) अपि शोभसि। 3. अ--इदमर्थं नास्ति। क-ख-घ-ङ-च-म--अत पश्यामि ते बलम्।

६५॥

क्षाभयामास तत् सैन्यं कर्ण विव्याध चासकृत् ॥

<sup>1.</sup> क—शरजालेन महता वर्षमाणिमवाम्बुदम्। [अधिकः पाठः]

<sup>1.</sup> क-ख-ड-म-न्वेगवान्।

सिवष्फुलिङ्गोड्डवलभीमघोषः कोपेन्धनः केतुशिखश्शरार्षिः । कर्णाग्निरस्नानिलभीम<sup>1</sup>वेगो वभौ दिधक्षन्निव पार्थकक्षम् ॥

७२

स्वनेमिशङ्खस्वनभीमघोषश् चलत्पताकोज्ज्वलभीमविद्युत् । पार्थाम्बुद्दशस्त्रशराम्बुधारः कर्णानलं संशमयाञ्चकार ॥

७३

तेनातिविद्धस्समरे किरीटी प्रवोधितस्सिह इव प्रसुप्तः । गाण्डीवधन्वा प्रवरः क्रुरूणां प्रतत्वरे क्योवधाय जिष्णुः ॥

68

स ब्राह्ममस्त्रं <sup>2</sup>युधि सन्यसाची प्रादुश्रकाराद्भुतवीर्यकर्मा । सन्तापयन कर्णरथं शरीधेर् छोकानिमान सूर्य इवांशुमाली ॥

64

स हस्तिनेवाभिष्टतो गजेन्द्रः प्रगृह्य भक्षान् निश्चितान् निषङ्गात् ।

#### महाभारतम्

आकर्णपूर्णे तु धनुर्विकृष्य विञ्याध बाणैरथ सृतपुत्रम् ॥

**७** ₹

अथास्य बाहू सिशरो ठळाटं श्रीवामुरस्कन्धमुजान्तरं च। कर्णस्य पार्थो युधि निर्विभेद वज्रैरिवाद्विभगवान महेन्द्रः॥

(D) (B)

स पार्थमुक्तानविषद्य बाणान गजो गजेनेव जितस्तरस्वी । विद्याय सङ्ग्रामशिरोऽपयातो वैकर्तनः पार्थशराभितप्तः ॥

201

इति श्रीमहाभारते शतसहित्रकायां संहितायां वैयासिक्यां विराटपर्वणि एकपञ्चाशोऽध्यायः ॥ ५९ ॥ ॥ ४७॥ गोग्रहणपर्वणि एकोनविंशोऽध्यायः ॥ २९ ॥ [अस्मिकध्याये ७८ स्टोकाः]

# विराटपर्वणि - गोग्रहणपर्व

304

## ॥ द्विपश्चाशोऽध्यायः ॥

द्रोणार्जुनयोर्युद्धवर्णनम् ॥ १ ॥ अर्जुनबाणाहतिविषण्णे द्रोणे अस-त्याम्ना तदक्षणायार्जुनप्रत्यभियानम् ॥ २ ॥ अलान्तरे ऽर्जुनदत्तावकाशेन द्रोणेन रणादपयानम् ॥ ३ ॥

| वैश <del>म्</del> पायनः <del></del>                                                                                     |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| जितं वैकर्तनं <sup>1</sup> मत्वा पार्थी वैराटिमत्रवीत् ।।                                                               | lł |
| अर्जुन:—                                                                                                                |    |
| स्थिरो भव त्वं सङ्गामे जयोऽस्माकं नृपात्मज ।                                                                            |    |
| यावच्छङ्कमुपाध्मास्ये द्विषतां रोमहर्षणम् ॥                                                                             | १॥ |
| अविक्रबमसम्भ्रान्तम् अञ्चयहृद्येक्षणम् ।                                                                                |    |
| याहि शीवं यतो द्रोणों ममाचार्यों महारथः ॥                                                                               | २॥ |
| वैशस्पायनः—                                                                                                             |    |
| तथा सङ्गीडमानस्य अर्जुनस्य रणाजिरे ।                                                                                    |    |
| बलं सत्वं च तेजश्च लाघवं चाभ्यवर्धत ॥                                                                                   | ३॥ |
| तचाद्भुतमभिपेक्य भयमुत्तरमाविश्चत् ॥                                                                                    | 8  |
| क्रिक् <b>डचरः—</b> विकास के किर्माल के कि |    |
| अस्ताणां तव दिव्यानां शरीचान क्षिपतश्च ते।                                                                              |    |
| मनो मे मुहातेऽत्यर्थ तव दृष्ट्वा पराक्रमम् ॥                                                                            | 4  |

1. क-ख-ध-म-हष्ट्वा।

| ५२] विराटपर्वणि - गोग्रहणपर्व                                 | ३७७ |
|---------------------------------------------------------------|-----|
| उत्तरं चैव बीभत्सुर् अव्रवीत् <sup>1</sup> पुनरेव हि ॥        | १०॥ |
| સર્જી <b>નઃ</b> —                                             |     |
| न भेतटयं मया साधै तात सङ्गाममूर्धनि ॥                         | ११  |
| राजपुलोऽसि भद्रं ते कुछे महति मात्स्यके ।                     |     |
| जातस्त्वं क्षत्रियकुळे न विषीदितुमहेसि ॥                      | १२  |
| भृतिं कृत्वा सुविपुलां राजपुत्र रथं मम।                       |     |
| युध्यमानस्य समरे शत्रुभिस्सह वाहय ॥                           | १३  |
| वैशम्पायनः—                                                   |     |
| उक्त्वा तमेवं बीमत्सुर् अर्जुनः पुनरव्रवीत् ।                 |     |
| पाण्डवो रथिनां श्रेष्ठो भारद्वाजं समीक्ष्य तु ॥               | 68  |
| <del>ચ</del> ર્જીનઃ—                                          |     |
| यत्रैषा काञ्चनी वेदिर् दृइयते अग्निशिखोपमा ।                  |     |
| उच्छ्रिता काञ्चने दण्डे पताकाभिरलङ्कृता ॥                     | 84  |
| तत्र मां वह भद्रं ते द्रोणं <sup>2</sup> योत्स्यामि सत्तमम् । |     |
| भारद्वाजेन योत्स्येऽहम् आचार्येण महात्मना ॥                   | १६  |
| अमी शोणाः प्रकाशन्ते तुरगास्साधुवाहिनः ।                      |     |
| युक्ता रथवरे यस्य सर्विशिक्षाविशारदाः ॥                       | १७  |
|                                                               |     |

<sup>1.</sup> क-ख-घ-म-पुनरर्जुनः। 2. क-ख-घ-म-यास्यामि।

| ३७८                            | महाभारतम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | [અ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| यत्तो रथवरे शूरस्              | सर्वशस्त्रभृतां वरः ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| स्निग्धवैद्वर्यसङ्काश          | स् ताम्राक्षः प्रियदर्शनः ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 86                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <sup>1</sup> पीनदीर्घमुजइश्रीम | ान् बलवीर्यसमन्वितः ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| सर्वलोकधनुइश्रेष्टस्           | ्सर्वछोकेषु पूजितः ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | १९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| अङ्गिरोज्ञनसोस्तुल्य           | गो नये बुद्धिमतां वरः ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | १९॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| चत्वारो निखिला                 | वेदास् साङ्गोपाङ्गास्सरुक्षणाः ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | e de la companya de l |
| धनुर्वेदश्च कात्स्न्येन        | । बाह्यं चास्त्रं प्रतिष्ठितम् ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | २०॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| पुराणमितिहासश्च                | अर्थविद्या च मानवी ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| भारद्वाजे समस्तानि             | त सर्वाण्येतानि साम्प्रतम् ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | २१॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| क्षमा दमश्र सत्यं '            | च तेजो मादवमार्जवम् ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| प्रतिष्ठिता गुणा या            | सेन् बहवो द्विजसत्तमे ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | २२॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| यस्याहामिष्टस्सूततं            | मम चेष्टस्सदा च यः ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| क्षत्रधमे पुरस्कृत्य र         | तेन योत्स्यामि संयुगे ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | २३॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| आचार्य प्रापयेदार्न            | ममोत्तर महारथम्।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| अपरं पश्य सङ्ग्राम             | म् अद्भुतं मम तस्य च ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2811                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| वैशस्पायनः—                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| उत्तरस्त्वेवमुक्तोऽश्व         | ांश् चोदयामास तं प्रति।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| आज <b>गा</b> मार्जुनरथो        | भारद्वाजरथं प्रति ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | २५॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                | N. L. A. L. S. L. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

<sup>1.</sup> ख-आदित्य इव तेजस्वी।

| ५२] विराटपर्वणि - गोग्रहणपर्व                                    | ३७९ |
|------------------------------------------------------------------|-----|
| तमापतन्तं <sup>1</sup> सम्प्रेक्य पाण्डवं सरथं रणे।              |     |
| द्रोणोऽप्यभ्यद्रवत् पार्थं मत्तो मत्तमिव द्विपम् ॥               | २६॥ |
| स तु रुक्मरथं द्रष्ट्वा कौन्तेयस्समभिद्रुतम् ।                   | er. |
| आचार्यं तं महाबाहुः प्राञ्जलिकीक्यमत्रवीत् ॥                     | २७॥ |
| અર્જીન:—                                                         |     |
| उषितास्स्मो वने वासं प्रतिकर्म चिकीर्षवः ।                       |     |
| कोपं नाईसि नः कर्तुं सदा समर <sup>2</sup> दुर्जुय ॥              | २८॥ |
| अहं तु ताडितः पूर्वे प्रहरेयं त्वयाऽनघ ।                         |     |
| इति मे वर्तते बुद्धिस् तद्भवान् क्षन्तुमईति ॥                    | २९॥ |
| ्रिट <b>वैशस्पायनः</b> स्त्रीति । स्त्रीति स्त्रीति । स्त्रीति । |     |
| ततः प्राध्मापयच्छङ्कं भेरीपणवनादितम् ।                           |     |
| व्यक्षोभत बर्छ सर्वम्                                            | ३०॥ |
| <sup>4</sup> ततस्तु प्राहिणोद्गेणज्ञ् शराणामेकविंशतिम् ।         |     |
| अप्राप्तानेव तान् पार्थश् चिच्छेद छघुहस्तवान् ॥                  | ३१॥ |
| ततइशरसहस्रोण रथं पार्थस्य वीर्यवान्।                             |     |
| अवाकिरत् ततो द्रोणश् शीघ्रहस्तं प्रदर्शयन् ॥                     | ३२॥ |
| एवं प्रवृष्टे युद्धं भारद्वाजिकरीटिनोः ॥                         | 33- |
|                                                                  |     |

<sup>1.</sup> ख-घ-ङ-च-म-नेगेन। 2. घ-ङ-च-म-3. क-ख-घ-म-मिन सागरम्। 4. ङ-च-म-इतः सार्ध स्टोकह्रयं नास्ति।

<sup>1.</sup> क-ख-व-ड-च-म-रथं रथेन पार्थस्य समापत्र।

<sup>2.</sup> क-ख-**ब-च-**म-स्रजतां।

<sup>3.</sup> क-ख-घ-च-म-स्यथार्जुनात्।

| 42]                          | विराटपर्वणि - गोग्रहणपर्व                        | ३८१               |
|------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------|
| इसबुवञ्जनास                  | व सङ्ग्रामाशिरसि स्थिताः।                        |                   |
|                              | । संरब्धो सन्निकृष्टौ महारथौ ॥                   | . ४२॥             |
| छादयेतां शरौ                 | घैस् तावन्योन्यमपराजितौ ।                        |                   |
| संयुगे सञ्चका                | शेतां कालसूर्याविवोदितौ ॥                        | ४३॥               |
| विष्फार्य च म                | हिचापं हेमपृष्ठं दुरानमम् ।                      |                   |
| संरब्धस्तु तदा               | द्रोणः प्रत्ययुध्यत फल्गुनम् ॥                   | 8811              |
| स सायकमयैङ                   | र्गिछैर् अर्जुनस्य रथं प्रति ।                   |                   |
| भानुमद्भिदि <b>श</b> र       | मधौतैर् वाणैः प्राच्छादयद्विजः ॥                 | 84॥               |
| अर्जुनस्तु तदा               | द्रोणं महावेगैर्महारथः ।                         |                   |
| विव्याध शतश                  | ो बाणैर् धाराभिरिव पर्वतम् ॥                     | 8811              |
| कालमेघ इवोष                  | गान्ते फल्गुनस्समवाकिरत् ॥                       | 86                |
| तस्य जाम्बूनद                | मयैश् <sup>™</sup> चित्रैश्चापच्युतेैं इश्ररैः । | Angle Angles      |
| प्राच्छा <b>द्</b> यद्रथश्रे | ष्टं भारद्वाजोऽर्जुनस्य वै ॥                     | 88                |
| तथैव दिव्यं ग                | ाण्डीवं <sup>2</sup> धनुरायम्य चार्जुनः ।        |                   |
| शत्रुघ्नं वेगवत्             | सृष्टं भारसाधनमुत्तमम् ॥                         | ४९.               |
| शोभते स्म मह                 | ाबाहुर् गाण्डीवं विक्षिपन् धनुः ॥                | ४९॥               |
| 1                            | 6_3 .                                            | The second second |

<sup>1.</sup> क-स-ध-इ-च-म-शितै। 2. इ-धनुरानम्य चार्जुनः। क-धनुरुद्यम्य। ख-धनुरादाय सोऽ। अ-दिन्यमायम्य।

| ३८२ महाभारतम्                                              | [अ.          |
|------------------------------------------------------------|--------------|
| शरांश्च <sup>1</sup> विस्रजंश्चित्रान् सुवर्णविकृतान् बहून |              |
| प्राच्छादयदमेयात्मा भारद्वाजरथं प्रति ।                    | 4011         |
| द्रोणचापविनिर्मुक्तान् बाणैर्बाणा नहारयत् ।                | 1 48         |
| सरथोऽप्यचरत् पार्थः प्रेक्षणीयो महारथः ।                   |              |
| युगपिदक्षु सर्वासु सर्वतोऽस्त्राण्यवासृजत् ॥               | 42           |
| आददानं शरान् घोरान् सन्दधानं च पाण्ड                       | वम् ।        |
| विसृजन्तं च कौन्तेयं न सा पश्यन्ति लाघव                    | वात्।। ५३    |
| एकच्छायमिवाकाशं बाणैश्रके समन्ततः।                         |              |
| नादृश्यत ततो द्रोणो नीहारेणेव पर्वतः ॥                     | 48           |
| मरीचिविकचस्येव राजन् भानुमतो वपुः।                         |              |
| आसीत् पार्थस्य सुमहद् वपुरशर <sup>8</sup> शतार्पितः        | र्॥ ५५       |
| क्षिपतश्र्वारजालानि कौन्तेयस्य महात्मनः ।                  |              |
| तान् विध्य शरान् घोरान् द्रोणोऽपि समि                      | तिञ्जयः ॥ ५६ |
| वभासे तिमिरं व्योन्नि विध्य सविता यथा                      | ॥ ५६॥        |
| अग्निचक्रोपमं घोरं मण्डलीकृत <sup>4</sup> माहवे ।          |              |
| T P I                                                      |              |

<sup>1.</sup> अ-ङ-च-द्यस्जित्रि।

<sup>2.</sup> क-ख-ब-च-नवारयत्। म-बाणान् वाणैरवारयत्। ङ—नदारयत्। 3. क-घ-ड-च-म—शतार्चिषः। ख-शताचितम्। 4. क-घ-कार्मुकम्। ख-मझणम्।

| ५२] विराटपर्वणि - गोग्रहणपर्व                           | ३८३        |
|---------------------------------------------------------|------------|
| विकृष्य सुमृहचापं मेघस्तनितनिस्वनम् ॥                   | ५७॥        |
| असकुन्मुख्नतो वाणान् दहशुः कुरवो युधि ॥                 | 46         |
| दिख्च सर्वासु विपुलश् शब्दश्च श्रूयते जनैः ॥            | 4611       |
| द्रोणस्यापि धनुर्घोषो विद्युत्स्तनितनिस्वनः ।           |            |
| अभवद्विस्मयकरस् सैन्यानां भरतर्षभ ॥                     | ५९॥        |
| तस्य जाम्बूनद्मयेर् दीप्तेरिमसमैदशरैः ।                 |            |
| प्राच्छादयदमेयात्मा दिशस्तूर्यस्य च प्रभाम् ॥           | ६०॥        |
| ततः कनकपुङ्कानां शराणां नतपर्वणाम् ।                    |            |
| वियद्गतानां चरतां दृइयन्ते <sup>1</sup> बहुलाः प्रभाः ॥ | ६१॥        |
| शरासनात् तु द्रोणस्य प्रभवन्ति स्म सायकाः ।             |            |
| <sup>2</sup> एकदीर्घा इवापाङ्गाः प्रदृश्यन्ते महाशराः ॥ | ६२॥        |
| आकाशे समद्दरयन्त हंसानामिव पङ्क्तयः ॥ े                 | ६३         |
| एवं सुवर्णविकृतान् मुख्यन्तौ च बहूच् शरान् ।            |            |
| आकाशं संवृतं वीरावुल्काभिरिव चक्रतुः ॥                  | <b>६</b> 8 |
| तयोरशराश्च विवमुः कङ्कवर्हिणवाससः ।                     |            |
| पङ्क्यइशरदि मत्तानां सारसानामिवाम्बरे ॥                 | ६५         |
|                                                         |            |

<sup>1.</sup> क-ख-बहुशः। घ-च-म-बहवो बजाः।
2. क-ङ-एको दीर्ध इवापाङ्गात्। ख-एकदीर्घा इवामान्तः।
घ-एको दीर्घ इवापाङ्गः।

| <b>३८</b> ४         | महाभारतम्                                                      | [अ.          |
|---------------------|----------------------------------------------------------------|--------------|
| -                   | रं तयोस्संरब्धयोरभूत् ।<br>च वृत्रवासवयोरिव ॥                  | <b>६</b> ६   |
|                     | द्य विषाणाग्रैः परस्परम् ।<br>ष्टैर् अन्योन्यमभिजन्नतुः ॥      | ६७           |
| अवारयाच्छितैर्बा    | चेन शरान सृष्टाञ् शिलाशितान् ।<br>गैर् अर्जुनो जयतां वरः ॥     | ६८           |
| इ्षुभिस्तूर्णमाकाः  | नम् उप्रमुप्तपराक्रमः ।<br>शं बहुभिश्च समादृणोत् ॥             | ६९           |
| विव्याध निशितै      | याद्यम् अर्जुनं भीमतेजसम् ।<br>द्रीणश् शरैस्सन्नतपर्वभिः ॥     | <b>60</b>    |
| अर्जुनेन समंेकी     | रणे शौण्डः प्रतापवान् ।<br>डच् शरैस्सन्नतपर्वभिः ॥             | 68           |
| उदीरयन्ती दिव्य     | ह्र्रौ सन्नद्धौ रणशोभिनौ ।<br>गानि त्राद्धाण्यस्त्राणि भागशः ॥ | ७२           |
| सुमहास्त्रेमेहात्मा | र्रो दर्शयन् वीर्यमात्मनः ।<br>नं द्रोणं प्राच्छादयच्छरैः ॥    | ٠ <b>ξ</b> ي |
|                     | ार्य पार्थी द्रोणमवारयत् ॥<br>महारः कुद्धयोनैरसिंहयोः ।        | ७३॥          |

| ५२]                       | विराटपर्वणि - गोग्रहणपर्व                       | ३८५  |
|---------------------------|-------------------------------------------------|------|
| अमृष्यमाणर                | गोस्सङ्खये विवासवयोरिव ॥                        | 9811 |
| <b>दर्श</b> येतां मह      | ाम्बाणि भारद्वाजार्जु <sup>1</sup> नावुभौ ॥     | , ७५ |
| ऐन्द्रं वायव्य            | माग्नेयम् अस्त्रमस्त्रेण पाण्डवः ।              |      |
| मुक्तं मुक्तं ह           | रोणचापाद् प्रसते सा पुनः पुनः ॥                 | ७६   |
| एवं शूरी म                | हेष्वासौ विसृजन्तौ <sup>2</sup> शराञ्ज्ञितान् । |      |
| एकच्छायमङ्                | हवीतां गगनं शरवृष्टिभिः ॥                       | ৩৩   |
| ततोऽर्जु <b>नेन</b>       | मुक्तानां पततां च शरीरिषु !                     |      |
| पर्वते दिवव व             | ाञ्राणां <b>श</b> राणां श्रूयते स्वनः ॥         | 50   |
| ततो नागाः                 | रथाश्वाश्च सादिनश्च विज्ञाम्पते ।               |      |
| शोणिताक्ताश               | व दश्यन्ते पुष्पिता इव किंग्रुकाः ॥             | ७९   |
| बाहुभिश्च स               | केयूरेर् निकृत्तैश्च महारथै: ।                  |      |
| सुवर्णचित्रै:             | कवचैर् ध्वजैश्च विनिपातितैः ॥ 🐇                 | ८०   |
| योधैश्च निहरे             | तैस्तत्र पार्थवाणाभिपीडितैः ।                   |      |
| बलमासीत्                  | समुद्भान्तं द्रोणार्जुनसमागमे ॥                 | ८१   |
| विधून्वानौ ह              | तु तौ वीरौ धनुषी भारसाधने ।                     |      |
| प्राच्छा <b>द्</b> येता   | मन्योन्यं दिधक्षन्तौ वरेषुभिः ॥                 | ८२   |
| <sup>3</sup> अन्तरिक्षे त | तु शब्दोऽभूद् द्रोणं तत्र प्रशंसताम् ॥          | ८२॥  |
| _                         | 3 1                                             |      |

<sup>1.</sup> क-ख-घ-च-म-नौ रणे। 2. ख-घ-ङ-- शिस्नाशितान्। 3. ख-घ-च-म-अथान्तरिक्षे नादोऽ। D-25

| ३८६ महाभारतम्                                             | [अ.                                          |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| दुष्करं कृतवान् द्रोणो यद्जुनमयोधयत् ।                    |                                              |
| प्रमाथिनं महावीये दृढमुष्टिं दुरासदम् ॥                   | ८३॥                                          |
| जेतारं सर्व <sup>1</sup> सैन्यानां सर्वेषां च महारथम् ॥   | 82                                           |
| अविभ्रमं च शिक्षां च लाघवं दूरपातनम्।                     |                                              |
| पार्थस्य समरे दृष्ट्वा द्रोणस्यासीच विसायः ॥              | ८५                                           |
| तत् प्रवृत्तं चिरं घोरं तयोधुद्धं महात्मनोः ।             |                                              |
| अवर्तत महारोद्रं लोकसंक्षोभकारकम् ॥                       | ८६                                           |
| अथ गाण्डीवमुद्यम्य दिव्यं धनुरमर्षणम् ।                   |                                              |
| विचकर्ष रणे पार्थी बाहुभ्यां भरतर्षभ ॥                    | وی کی در |
| तस्य बाणमयं वर्षे शलभानामिवाभवत् ।                        |                                              |
| न च बाणान्तरे तस्य वायुक्शकोति सर्पितुम्                  | 11 66                                        |
| अभीक्ष्णं सन्द्धानस्य बाणानुतसृजतस्तद्।                   |                                              |
| दहरो नान्तरं किञ्चित् पार्थस्यापततोऽपि च                  | ॥ ८९                                         |
| युद्धे तु कृतशीवास्त्रे वर्तमाने <sup>2</sup> ऽतिदारुणे । |                                              |
| शीघाच्छीघतरं पार्थश् शरानन्यानुदैरयत् ॥                   | ९०                                           |
| ततक्कातसहस्राणि शराणां नतपर्वणाम्।                        |                                              |
| युगपत् प्रापतंस्तत्र द्रोणस्य रथमन्तिकात् ॥               | 9 १                                          |
| 1. क-ख-म-देवानां। घ-भतानां।                               |                                              |

<sup>1.</sup> क-ख-म-देवानां। घ-भूतानां

<sup>2.</sup> ख-इ-च-म-सदारुणे

| 42]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | विराटपर्वणि - गोग्रहणपर्व                   | ३८७  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------|
| विकीयम्।णे व्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ोणे तु शरैर्गाण्डीवधन्वना ।                 |      |
| 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ानासीत् सैन्यानां भरतर्षभ ॥                 | ् ९२ |
| पाण्डवस्य च                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | शीघाखं <sup>1</sup> देवाश्च समपूजयन् ।      |      |
| गन्धर्वाप्सरस                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | श्रीव ये च तत्र समागताः ॥                   | ९३   |
| द्रोणं युद्धाणवे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | मग्नं हङ्घा पुत्रः त्रतापवान् ।             |      |
| ततो बृन्देन स                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | महता रथिनां रथयूथपः ॥                       | ९४   |
| आचार्यपुत्रस्तु                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | , शरैः पाण्डवं प्रत्यवारयत् ॥               | ९४॥  |
| अश्वत्थामा तु                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | तत् कर्म हृदयेन महात्मनः।                   |      |
| पूजयामास प                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ार्थस्य कोपं चास्य तदाऽकरोत्।।              | ९५॥  |
| स मन्युवशम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ापनः पार्थमभ्यद्रवद्रणे ।                   |      |
| किरव् छरसा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | इस्राणि पर्जन्य इव दृष्टिमान् ॥             | ९६॥  |
| <sup>2</sup> आषृत्य स                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | महाबाहुर्यतो <sup>3</sup> द्रौणिस्ततो ययौँ। |      |
| अन्तरं प्रददौ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | पार्थी द्रोणस्य न्यपसर्पितुम् ॥             | ९७॥  |
| स तु लब्धान                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | तरस्तूर्णम् अपायाज्ञवनेहयैः ।               |      |
| <sup>4</sup> भिन्नवर्मध्वउ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | तरथो निकृत्तः परमेषुभिः ॥                   | ९८॥  |
| the state of the s |                                             |      |

<sup>1.</sup> क-ख-घ-च-म-मधवान् समपूज्यत्। 2. ख-घ-च-म-आवर्यं स। 3. भ-द्रोणस्ततो हयान्। क-द्रौणिं तमभ्ययात्। ख-ङ-द्रौणिस्ततो हयान्। 4. ख-च-म-छिन्न।

पराजिते <sup>1</sup>परं द्रोणे द्रोणपुत्तस्समागतः ।

सदण्ड इव रक्ताक्षः कृतान्तस्समरे स्थितः ॥

9911

इति श्रीमहाभारते शतसहस्रिकायां संहितायां वैयासिक्यां विराटपर्वणि द्विपञ्चाशोऽध्यायः॥ ५२॥ ॥ ४७॥ गोग्रहणपर्वणि विंशोऽध्यायः॥ ३०॥

[अस्मिन्नध्याये ९९॥ स्टोकाः]

### ॥ त्रिपञ्चाशोऽध्यायः ॥

अर्जुनेन द्रौणिपराभवनम् ॥ १॥

वैशस्पायनः—

तं पार्थः प्रतिज्ञाह वायुवेग<sup>2</sup>इवोद्धतः । शरजालेन महता वर्षमाण इवाम्बुदः ॥ त्रयोदेवासग्समस्य सन्निपातो सहानस्यतः।

तयोर्देवासुरसमस् सन्निपातो महानभूत्। किरतोश्शरजालानि वृत्रवासवयोरिव।।

न स्म सूर्यस्तदा भाति न च वाति समीरणः । शरगांढे कृते व्योम्नि छायाभूतमिवाभवत् ॥

1. क-ख-ब-ङ-च-म-र्णे।

2. घ—इवोत्थितः। ख—मिवाचलः।

| ५३] विर                                          | ाटपर्वणि - गोग्रहणपर्व      | ३८९ |
|--------------------------------------------------|-----------------------------|-----|
| महांश्चटचेटाशब्दो यो                             | धयोर्युध्यमानयोः ।          |     |
| दह्यतामिव वेणूनाम् अ                             | प्रासीत् परमदारुणः ॥        | 8   |
| हयांस्तस्यार्जुनस्सङ्ख्ये                        | कृतवानस्पतेजसः ।            |     |
|                                                  | दिशं काञ्चन मोहिता: ॥       | cq. |
| ततो द्रौणिमहावीर्यः प                            | गर्थस्य विचरिष्यतः ।        |     |
| विवरं सूक्ष्ममाठोक्य                             | ज्यां नुनोद क्षुरेण च ॥     | ६   |
| तदस्यापूजयन देवाः व                              | हर्म दृष्ट्वाऽतिमानुषम् ।   |     |
| न शक्तोऽन्यः पुमान्                              | स्थातुम् ऋते द्रौणेधनञ्जयम् | 11  |
| ततो द्रौणिधनं च्यष्टी 2व                         | ञ्यतिक्रम्य नर्षभः।         |     |
| पुनरभ्यहनत् पार्थं हृद्                          | ये कङ्कपत्रिभिः॥            | 6   |
| ततः पार्थी महाबाहुः                              | प्रहसन् स्वनवत् तदा ।       |     |
| योजयामास च तदा मं                                | ौर्ट्या गाण्डीवमोजसा ॥      | ٩   |
| तं दृष्ट्वा ऋद्धमायान्तं प्र                     | भिन्नमिव कुञ्जरम् ।         |     |
| ऋदस्समाह्यामास द्रौ                              | णिर्युद्धाय भारत ॥          | १०  |
| ततोऽर्धचन्द्रमाहृत्य तेन                         | । पार्थस्समाहतः ।           |     |
| 1. अ-ङ-इदमर्थं नास्ति<br>2. म-व्यपक्षम्य नर्खेभः | ।<br>। क-व्यपऋस्य परस्तपः।  |     |

ख

•यपाऋय <sup>|</sup>

#### महाभारतम्

| <sup>1</sup> वारणेनेव मत्तेन मत्तो वारणयूथपः ॥    | 88 |
|---------------------------------------------------|----|
| ततः प्रवष्टते युद्धं पृथिव्यामेकवीरयोः ।          |    |
| रणमध्ये द्वयोरेव सुमहद्रोमहर्षणम् ॥               | १२ |
| तौ वीरौ कुरवस्सर्वे ददृञ्चविस्मयान्विताः ।        |    |
| युष्यमानौ महात्मानौ द्विरदाविव सङ्गतौ ॥           | १३ |
| तौ समाजन्रतुर्वीरौ परस्परममर्षिणौ ।               |    |
| शरेराज्ञीविषाकारेर् ज्वलद्भिरिव पावकैः ॥          | 88 |
| अक्षयाविषुधी दिन्यौ पाण्डवस्य महात्मनः ।          |    |
| तेन पार्थी रणे शूरस् तस्यौ गिरिरिवाचलः ॥          | १५ |
| अश्वत्थाम्नः पुनर्बाणाः क्षिप्रमभ्यस्यतो रणे ।    |    |
| जग्मुः परिक्षयं शीष्ठम् अभूत् तेनाधिकोऽर्जुनः ॥   | १६ |
| इति श्रीमहाभारते शतसहिसकायां संहितायां वैयासिक्या |    |

इति श्रीमहाभारते शतसहिष्ककार्या संहितायां वैयासिक्यां विराटपर्वणि विपञ्चाशोऽध्यायः ॥ ५३ ॥ ॥ ४७ ॥ गोब्रहणपर्वणि एकश्चिशोऽध्यायः ॥ ३१ ॥

[अस्मिन्नध्याये १६ स्होकाः]

<sup>1.</sup>ख-ड-चिब्छेद तस्य चापं च सूतं चाधान् रथस्य वै। विब्याध निशितेश्चापि शरेराशीविषोपमैः। सोऽन्यं रथं समास्थाय प्रस्ययाद्वथिपुङ्गवः॥ [अधिकः पाठः]

## विराटपर्वणि - गोग्रहणपर्व

३९१

# ॥ चतुःपश्चाशोऽध्यायः ॥

### अर्जुनेन युगपद् द्रोणादिभिः सह युद्धम् ॥ ९॥

#### वैशम्पायनः—

| एतस्मिन्नन्तरे तत्र <sup>1</sup> महासन्त्रपराक्रमः । |     |
|------------------------------------------------------|-----|
| <sup>2</sup> आजगाम महावीर्यः कृपइशस्त्रभृतां वरः ॥   | 8   |
| अर्जुनं प्रतियोद्धं वे युद्धकामी महारथ: ॥ १          | ij. |
| अथ द्रौणे रथं त्यक्त्वा कृपस्य रथमुत्तमम्।           |     |
| आजगामार्जुनस्तूर्णं सूर्यवैश्वानरप्रभम् ॥ २          | W,  |
| तौ वीरौ सूर्यसङ्काशौ योत्स्यमानौ महारथौ ।            |     |
| वार्षिकाविव जीमूतौ व्यरोचेतां व्यवस्थितौ ॥ ३         | H   |
| प्रगृह्य गाण्डिवं छोके विश्रुतं पुनरर्जुनः ।         |     |
| अभ्ययाद्भरतश्रेष्ठो विनिन्नञ्ज्ञरमालया ॥ ४           | 11  |
| कृपश्च धनुरादाय तथैवार्जुनमभ्ययात् ॥                 | 4   |
| प्रगृह्य बळवचापं नाराचान् रक्तभोजनान् ।              |     |
| कुपश्चिश्चेप पार्थीय शतशोऽथ सहस्रशः ॥                | ६   |
| जीमृत इव घर्मान्ते <sup>8</sup> शरवर्षममुख्रत ।      |     |

<sup>1.</sup> क—कृपइशस्त्रभृतां वरः। 2. क— आजगासत्यर्थं नास्ति

ख-घ-ङ-महावीर्थ ।

<sup>3.</sup> क-ख**-म**-शरवर्षं विमुञ्जति।

<sup>3.</sup> क-ख-घ-म-नादं ननाद। 4. क-ख-घ-म-रथान्।

| 48]                         | विराटप                 | र्वेणि - गोग्रहण                        | पर्व        | ३९३            |
|-----------------------------|------------------------|-----------------------------------------|-------------|----------------|
|                             |                        | ो मणिमांस्तदा ।<br>वर्मा भयावहः         |             | . • <b>१</b> ६ |
| सुरथोऽतिरथ                  | ाश्चेव सुषेणो <b>ऽ</b> | रिष्ट एव च।                             |             |                |
| <sup>1</sup> धृष्टकेतुश्च । | वानीकास् ते            | निपेतुर्गतासवः                          | 11          | १७             |
|                             |                        | नेमेषादिव भारत                          |             |                |
| पुन्रन्यान् 2               | समादाय त्रयं           | दिश शिलीमुखा                            | न् ॥        | १८             |
|                             |                        | धतुरो हयान् ।<br>रेण कृपसारथेः ।        | 1           | १९             |
|                             |                        | यामक्षं महाबळ:<br>स <b>रा</b> रं धनुः ॥ |             | २०             |
|                             |                        | गुनः प्रहसन्निव                         |             |                |
| त्रयाद्शनन्द्र              | समः प्रत्यावध          | यत् स्तनान्तरे ॥                        |             | २१             |
| स छिन्नधन्व                 | ा विरथो हत             | श्वी हतसारथिः                           | . 11        | २१॥            |
|                             |                        | विधानरप्रभाम् ।                         |             |                |
| चिक्षेप सहस                 | ग ऋदः पार्थ            | याद्भुतकर्मणे ॥                         |             | २२॥            |
| तामजुनस्तथा                 | रूपां शक्ति            | इमपरिष्कृताम् ।                         |             |                |
| 1. क—सकेत                   | बस्सहानीका।            | ख−म नकेतश्च                             | । सहानीका । |                |

| ३९४                                                                      | महाभारत <b>म्</b>                                                              | [अ.           |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <sup>1</sup> आपतन्तीं महोल्य                                             | हामां चिच्छेद दशभिइशरैः ।                                                      | , २३॥         |
| साऽपतद्दशधाः भूम                                                         | गौ पार्थेन निहता शरैः ॥                                                        | 28            |
| शक्तयां तु विनिकृ                                                        | त्तायां विरथइशरपीडित: ।                                                        |               |
| गदापाणिरवपुत्य                                                           | रथात् तूर्णममित्रहा ॥                                                          | २५            |
| ζ,                                                                       | ता <sup>2</sup> पार्थायाभिततेजसे ॥                                             | २५॥           |
| सा तु मुक्ता गदा                                                         | गुर्वी कृपेण सुपरिष्कृता ।                                                     | i i           |
| अजुनस्य शरैनुन्ना                                                        | प्रतिमार्गं जगाम सा ॥                                                          | २६॥           |
| अथ खड़ समुद्रु                                                           | य शतचन्द्रं च भानुमत्।                                                         |               |
| इयेष पाण्डवं हन्तु                                                       | <b>गुं कृ</b> पो लघुपराक्रमः ॥                                                 | २७॥           |
| स शरद्वत्सुतस्तूण                                                        | महाचार्यस्सुशिक्षितः ।                                                         |               |
| <sup>8</sup> चचाल खेचर इव                                                | त्र क्रमाचर्मासिधृग्मुवि ॥                                                     | २८॥           |
| ततः क्षुराष्ट्रैः कौन                                                    | तेयो दशभिः खड्जचर्मणी ॥                                                        |               |
| निमेषादिव चिच्छे                                                         | द तद्द्धुतमिवाभवत् ॥                                                           | २९॥           |
| विषण्णवद्नस्तत्र                                                         | युद्धादपगतोद्यमः ।                                                             |               |
| <sup>⁴</sup> अश्वत्था <b>न्नस्</b> तु स                                  | रथं कृपस्समभिषुष्ठुवे ॥ 💰                                                      | ३०॥           |
| 2. क-ख-म—पाण्ड<br>3. क—खेचरीव चस्<br>ध-म-खेचरेव चस<br>4. ख-ङ—दम्तैर्दन्त | गरेकः ।   ख−ङ—खेचरो विचचारै<br>गरेकः ।<br>।च्छदं दष्ट्वा चुकोप हृदि दीर्घवत् । |               |
| <b>भवात्वा</b> त                                                         | । पुनश्चोक्त्वा युद्धापगमनोद्यतः॥                                              | ୍ୟାଧ୍ୟର, ସାଠା |

| ५४] विराटपर्वणि - गोग्रहणपर्व                             | ३९५.       |
|-----------------------------------------------------------|------------|
| स्वसीयस्य महातेजा जमाह च धनुः पुनः ॥                      | <b>3</b> 8 |
| <sup>1</sup> एतसिम्नन्तरे कुद्धो भीष्मो द्रोणमथात्रवीत् । |            |
| हृष्ट्वा कृपं फल्गुनेन पीडितं चीर्जितं च तम् ॥            | ३२         |
| भीष्मः—                                                   |            |
| एकैकमस्मान् सङ्ग्रामे पराजयति फल्गुनः ॥                   | ३२॥        |
| अहं द्रोणश्च कर्णश्च द्रौणिगींतम एव च ।                   |            |
| अन्ये च बहवइशूरा वयं जेष्याम वासविम् ॥                    | ३३॥        |
| वैशस्पायनः—                                               |            |
| समागम्य तु ते सर्वे भीष्मद्रोणमुखा रथाः।                  |            |
| अर्जुनं सिहता यत्ताः प्रत्ययुध्यन्त भारत ॥                | \$811      |
| स सायकमयैर्जालैस् सर्वतस्तान् महारथान् ।                  |            |
| प्राच्छाद्य <sup>2</sup> च्छरौघैस्तु नीहार इव पर्वतान् ॥  | ३५॥        |
| नदद्भिश्च महानागैर् हेषमाणैश्च वाजिभिः ।                  |            |
| भेरीशङ्कानिनादेश्च स शब्दस्तुमुलोऽभवत् ॥                  | ३६॥        |
| नराश्वकायान् निर्भिद्य छौहानि कवचानि च ।                  |            |
| पार्थस्य शरवर्षाणि न्यपतञ्ज्ञतशः क्षितौ ॥                 | ३७॥ः       |
| त्वरमाणइद्यारानस्यन् पाण्डवस्तु प्रकाशते ।                |            |
| मध्यन्दिनगतोऽचिष्माञ् छरदीव दिवाकरः ॥                     | ३८॥        |
| अविषद्य शरान सर्वे पार्थचापच्यतान रणे।                    |            |
| उदक्प्रयान्ति वित्रस्ता रथेभ्यो रथिनस्तदा ॥               | ३९॥ः       |
| 공연구 (2002년 1일         |            |

<sup>1.</sup> अ-क-ध-च-म-अर्धपञ्चकं न दृश्यते। 2. क-दमेयात्मा। ख-ध-ष्ठशौदैस्तान्। म-प्राष्ट्रादयद्वथश्रेष्ठो नीहार्।

| ३९६                         | महामारत <b>म्</b>                         | [અ.  |
|-----------------------------|-------------------------------------------|------|
| सादिनश्चाखपृष्टेभ           | यो 1 भूमेश्चापि पदातयः ॥                  | ४०   |
| शरेस्तु ताड्यमान            | नानां कवचानां महात्मनाम् ।                |      |
| ताम्रराजतछोहान              | ां <sup>2</sup> समपद्यन्त रा <b>शयः</b> ॥ | ४१   |
| छन्नमायोधनं जई              | ते शरीरैर्गतचेतसाम् ।                     |      |
| श्रान्या गलितश              | खाणां पततामश्वसादिनाम् ॥                  | ४२   |
| शून्यान् कुर्वन् र          | थोपस्थान् मानवैरास्तृणोन्महीम् ॥          | ४२॥  |
| प्रनृत्य <b>न्निव सङ्</b> प | ामे चापहस्तो धनञ्जयः ।                    |      |
| ाशरांस्यपातयत् <b>ः</b>     | सङ्ख्ये क्षत्रियाणां नर्षभ ॥              | ४३॥  |
| श्रुत्वा गाण्डीवनि          | र्घोषं विष्फूर्जितमिवाशनेः।               |      |
| त्रस्तानि सर्वसैन्य         | गानि <sup>3</sup> व्यळीयन्ति स्म भागशः ॥  | 8811 |
| कुण्डलोब्णीषधार्र           | ोणि जातरूपस्रजानि च ।                     |      |
| पतितानि स्भ हः              | व्यन्ते शिरांसि रणमूर्धनि ॥               | 8411 |
| विशिखोन्मथितैग              | विं वाहुभिश्च सकार्युकैः।                 |      |
|                             | छन्नै: प्रच्छन्ना भाति मेदिनी ॥           | ४६॥  |
| शिरसां पात्यमान             | गानां समरे निशितैइशरैः।                   |      |
| अइमवृष्टिरिवाका             | शाद् अभवद्भरतर्षभ ॥                       | 8७॥  |
| 1. <b>क-ख-घ-म</b> -३        | उमौ चापि ।                                |      |

<sup>2.</sup> क-ख-घ-ड-म-प्रादुरासीन्महास्त्रनः। 3. क-ख-घ-म-ज्यवलीयन्त। 4. क-घ-म-श्रान्यैः। ख-श्रीव।

<sup>1.</sup> घ तस्य तद्दृहतस्तैन्यं समरे निशितैदशरैः। [अधिकः पाठः]

<sup>2.</sup> क-पततस्तैन्यान्। (घ) ख-भारतं। ङ-पततां। म-च ततः।

<sup>3.</sup> म-इदमर्ध नास्ति।

<sup>4.</sup> क-ख-ध-म-प्रावर्तयन्नदीं घोरां शोणितान्स्तरिङ्गणीम् ।

<sup>5.</sup> क-ख-**घ-**ङ-म-करवाकासि।

| अश्वप्रीवामहावर्ता कबन्धजलमानुषा ।<br>काककङ्करता तीत्रा सारसक्रौद्धनादिता ॥ | ų ફ  |
|-----------------------------------------------------------------------------|------|
| सिंहनादमहानादा शङ्क <sup>1</sup> कम्बुकसङ्कला ।                             |      |
| वीरोत्तमाङ्गपद्माढ्या शरचापमहानेला ॥                                        | ५७   |
| पदातिमत्स्यकळुषा गजशीर्षककच्छपा ।                                           |      |
| गोमायुष्टकसङ्कुष्टा मांसमज्जास्थिवालुका ॥                                   | 46   |
| प्रावर्तत नदी घोरा पिशाचगणसेविता ॥                                          | 4611 |
| <sup>2</sup> अपाराम <sup>3</sup> निवारां च रक्तोदां सर्वतो दृताम् ।         |      |
| अभीक्ष्णमकरोत् पार्थी नदीमुत्तमशोणिताम् ॥                                   | ५९॥  |
| तस्याददानस्य शरान् सन्धाय च विमुख्रतः ।                                     |      |
| विकर्षतस्र गाण्डीवं न किञ्चिद् दहरोऽन्तरम् ॥                                | ६०॥  |

इति श्रीमहाभारते शतसहस्त्रिकायां संहितायां वैद्यासिक्यां विराटपर्वणि चतुःपञ्चाकोऽध्यायः॥ ५४॥ ॥ ४७॥ गोप्रहणपर्वणि हार्तिकोऽध्यायः॥ ३२॥ ( अस्मिन्नध्याये ६०॥ स्टोकाः ]

अधिकः पाठः

3. क-म-सनपारां च !

क-म—शङ्कसमाकुळाम्। ख—स्वनमहास्वनाम्। घ—सङ्घसमाकुळाम्।

<sup>2.</sup> ख—गजवन्मैमहाद्वीपाम् अश्वदेहसहाशिलाम् ।
पदातिदेहसङ्घाटां रथाविलमहातरुम् ॥
केशशाद्वलसञ्ज्ञां सुतरां भीतिदां नृणाम् ।
अगाधरकोदवहां यमसागरगामिनीम् ॥
दुस्तरां भीरुमर्थानां शूराणां सुतरां नृप ।
प्रावर्तयसदीमेषं भीषणां पाकशासनिः ॥

# विराटपर्वणि - गोग्रहणपर्व

३९९

# ॥ पश्चपश्चाशोऽध्यायः ॥

रणाय भीष्मार्जुनयोः समागमे देवैस्तयोः प्रशंसनम् ॥ १ ॥

### वैशस्पायनः--

एवं विद्राच्य तत् सैन्यं पार्थो भीष्ममुपाद्रवत् ।
त्रस्तेषु सर्वसैन्येषु कौरव्यस्य महात्मनः ॥ १

¹नरसिंहमुपायान्तं जिगीषन्तं परान् रणे ।
वृषसेनोऽभ्ययात् तूर्णं योद्धकामो धनञ्जयम् ॥ २

²तस्य पार्थस्तदा क्षिप्रं क्षुरधारेण कार्मुकम् ।
न्यकुन्तद्वृध्रपत्रेण जाम्बृनद्परिष्कृतम् ॥ ३
अथैनं पञ्चभिर्म्यः प्रयद्यिध्यत् स्तनान्तरे ।
स पार्थवाणाभिहतो रथात् प्रस्कन्द्य चाद्रवत् ॥ ४

- ख-ड-बाणान् धनुषि सन्धाय चतुरः पाकशासिनः।
  भीष्मं च प्राहिणोद्गीतस् तं द्वाभ्यामभ्यवादयत्।
  तस्य कर्णान्तिकं गत्वा द्वावबूतां च कौशलम्।
  सोऽप्याशीरवदद्भीष्मः कान्तेयो जयतामिति।[अधिकः पाठः]
- 2. ख—वैकर्तनात्मजो वीरः सङ्ग्रामे लोकविश्रुतः। शौर्यवीयौदिभिः कर्णाद् बिम्बाद्धिम्ब इवोद्धृतः॥ आत्मना युःयतस्तस्य वृषसेनस्य पाण्डवः। सुदूर्ते तत्न तहृष्ट्वा इस्तलाघवपौरुषे। तृतोष च ततः पार्थो वृषसेनपराक्रमम्॥

[अधिकः पाठः]

तस्याङ्के वर्धितो बाव्ये तद्योत्स्ये ऽनेन सम्प्रति।

असाकं घार्तराष्ट्राणां शमकामो दिवानिशम् ॥[अधिकः पाठः]

| ५५]                  | विराटपर्वेणि - गोग्रहणपर्व                                                                           | ४०१            |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| ,                    | रथं भीष्मरथं प्रति ॥<br>दृष्टा फल्गुनस्य रथोत्तमम् ।                                                 | <b>११</b>      |
| वायुनेव महामेघं      | सहसाऽभिसमीरितम् ॥                                                                                    | १२             |
| तं प्रत्ययाच गाङ्गेर | यो रथेनादित्यवर्चसा ॥                                                                                | १२॥            |
| -                    | प्त भीष्मः परपुरञ्जयः ।<br>र्गि महर्षेभमिवर्षभः ॥                                                    | १३॥            |
| _                    | ां दुराधर्षः पितामहः ।<br>धनञ्जयमुपाद्रवत् ॥                                                         | १४॥            |
|                      | <sup>8</sup> जाम्बूनदपरिष्क्रतम् ।<br>ाप्रान् मर्मे⁴देशप्रमाथिनः ॥                                   | १५॥            |
| शुशुभे स नरव्या      | धियमाणेन मूर्धनि ।<br>ब्रो गिरिस्सूर्योत्तरो यथा ॥                                                   | १६॥            |
| प्रदक्षिणमुपावृत्य व | ङ्गेयो घार्तराष्ट्रान् प्रहर्षयन् ।<br>शीभत्सुं ⁵समयोधयत् ॥<br>• • • • • • • • • • • • • • • • • • • | १७॥            |
|                      | तं कौन्तेयः परत्रीरहा।                                                                               |                |
|                      | थं । ख—अथ तद्मोदितं ।<br>वि । अ-च—गुप्तयैस्तेषां ।                                                   | व-छ-म-तं रथं ! |

<sup>3.</sup> क-ख-घ-म-जातरूप।
4. क-ख-इ-देह। घ-भेद।
5. क-घ-म-समवारयत्। ख-

| ४०२                     | महा <b>भार</b> तम्             | [अ.    |
|-------------------------|--------------------------------|--------|
| देवदत्तं महाशङ्खं       | प्रदध्मौ युधि वीर्यवान् ॥      | ्र १८॥ |
| तौ <b>शङ्खनादा</b> वत्य | र्थं भीष्मपाण्डवयोस्तदा ।      |        |
| <b>नाद्</b> यामासतु¹स्त | त्न खंच भूमिंच सर्वतः ॥        | १९॥    |
| प्रत्यगृह्णादमेयात्म    | । प्रियातिथिमिवागतम् ।         |        |
| अन्तरिक्षे प्रजल        | गन्ति सर्वे देवास्सवासवाः॥     | २०॥    |
| देवा:-                  |                                |        |
| यदर्जुनः कुरून्         | सर्वान् प्राकृत्तच्छस्रतेजसा । |        |
| कुरुश्रेष्ठाविमौ व      | ोरौ रणे भीष्मधनञ्जयौ ॥         | २१॥    |
| सर्वाद्यकुशली ले        | ोके एतावतिरथावुभौ ।            |        |
| उमौ देवमनुष्येषु        | <b>ु विश्रुतौ खपराक्रमैः</b> ॥ | २२॥    |
| उभौ परमसंरब्ध           | गाबुभौ दीप्तधनुर्घरौ ॥         | २३     |
| समागतौ नर्द्य           | ाघौ व्याघाविव तरस्विनौ ।       |        |
| उभौ सदशकर्मा            | णौ सूर्यस्याग्नेश्च भारत ॥     | २४     |
| वासुदेवस्य सदद          | गौ कार्तवीर्यसमावुभौ ।         |        |
| उभौ विश्रुतकर्मा        | णावुभौ रूरौ महावछौ ॥           | २५     |
|                         | ष्ट्री सर्वशस्त्रमृतां वरौ ॥   | २५॥    |
| अमेरिन्द्रस्य सो        | मस्य यमस्य धनदस्य च ।          |        |
| 1. क-घ-ङर्धा            | च खं च भूमिं च सर्वशः।         |        |

क-ध-छ-र्छा च खं च भूमि च सर्वधाः।
 म-व्योम खं च भूमि च सर्वधाः।

| ५५] विराटपर्वणि - गोग्रहणपर्व                                    | ४०३ |
|------------------------------------------------------------------|-----|
| अनयोस्तदृशं वीर्यं मित्रस्य वरुणस्य च ॥                          | २६॥ |
| को वा कुन्तीसुतं युद्धे द्वैरथेनोपयास्यति ।                      |     |
| ऋते शान्तनवादन्यः क्षित्रयो मुवि विद्यते ॥                       | २७॥ |
| वैश <b>म्पायनः</b> —                                             |     |
| इति सम्पूजयामासुर् भीष्मं दृष्ट्वाऽर्जुनं गतम् ।                 |     |
| रणे सम्प्रहरिष्यन्तं दृष्ट्वा देवास्सवासवाः ॥                    | २८॥ |
| अथ बहुविधज्ञङ्खतूर्यघोषेर्                                       |     |
| विविधरवैस्सह सिंहनादमिश्रैः ।                                    |     |
| कुरुवृषभमपूजयत् कुरूणां                                          |     |
| बलममराधिपसैन्यसप्रभं तत्* ॥                                      | २९॥ |
| ततो भीष्म 1३शान्तनवो वीर्यवान सायकान बहून्।                      |     |
| समर्पयन्महावेगाच् श्वसतः पत्रगानिव ॥                             | ३०॥ |
| ते ध्वजं पाण्डुपुत्रस्य सेमासाद्य पतत्रिणः । 🔹                   |     |
| ज्व <b>ळन्तं कपिमाज</b> घुर् ध्वजाग्रानिळ्यांश्च तान् ।।         | ३१॥ |
| सार्थि च ह्यांश्चास्य विन्याध <sup>2</sup> निशितै <b>३शरैः</b> । |     |
| उरस्यताडयत् पार्थं त्रिभिरेवायसैँ३शरैः ॥                         | ३२॥ |
| तदाऽर्जुनश्शरैस्तीक्ष्णेर् विद्धा कुरुपितामहम् ।                 |     |
| <sup>3</sup> ध्वजं च सारथिं चापि विव्याध दशिसक्तरैः ॥            | ३३॥ |
| 2 20 22 4                                                        |     |

<sup>\*</sup> सर्वेषु कोशेषु अतैवाध्यायसमाप्तिर्दश्यते।

1. क-ख-घ-च-म-इशरानद्ये व्वजे पार्थस्य वीर्यवान्।

2. क-घ-च-दशिम।

3. अ-इदमर्ध नास्ति।

<sup>2.</sup> क-घ-म - व्यराजनत । ख-व्यशीर्यन्त ।

<sup>3.</sup> क-ख-समुख्यिताम्। इ-म-समुद्यताम्।

<sup>4.</sup> क-ख-व-सम्म्यवारयत्। म-सिश्नवारयत्।

| ५५]                 | विराटपर्वणि - गोग्रहणपर्व                       | ४०५       |
|---------------------|-------------------------------------------------|-----------|
| ततः प्रासु          | ादुग्राणि <b>श</b> रजालानि पाण्डवः ।            |           |
| तावन्ति श           | रजालानि भीष्मः पार्थाय प्राहिणोत् ॥             | ४२॥       |
| सा                  | श्वं ससूतं सर्थं च पार्थं                       |           |
|                     | समाचिनोद्भारत वत्सदन्तै:।                       |           |
| স=                  | छादयामास दिशश्च सर्वा                           |           |
|                     | नभश्च वाणैस्तपनीयपुङ्कैः ॥                      | ४३॥       |
| ततो देवर्षि         | गन्धर्वास् साधुसाध्वित्यपूजयन् ।                |           |
| दुष्करं कुर         | ते भीष्मो यदर्जुनम <sup>1</sup> योधयत् ॥        | 8811      |
| बलवानर्जुन          | ो दक्षः क्षित्रकारी च पाण्डवः ॥                 | ४५        |
| कोऽन्यस्म           | मर्थः पार्थस्य वेगं धारियतुं रणे ॥              | 8411      |
| ऋते शान्त           | ानवाद्भीष्मात् कृष्णाद्वा देवकीसुतात् ।         | •         |
| आचार्यवर            | मुख्याद्वा भारद्वाजान्महाबळात् ॥                | ४६॥       |
| अस्त्रेरस्त्रार्    | गे संवार्य कीडन्तौ पुरुषोत्तमौ ।                |           |
| चक्षूंषि स          | र्वभूतानां मोहयन्तौ महाबलौ ॥                    | ४७॥       |
| <b>प्राजाप</b> त्यं | <sup>2</sup> च दैवेन्द्रम् आग्नेयं च सुदारुणम्। |           |
| कौबेरं वा           | हणं चैव याम्यं वायव्यमेव च ॥                    | 8511      |
| प्रयुक्षानौ         | महात्मानौ समरे तौ विरेजतुः ॥                    | 86        |
| विस्मितान           | यथ भूतानि तौ दृष्ट्वा संयुगे तथा ।              |           |
| 1. घ-म              | वारयत्। 2. क-ख-ध-ङ-म-तथैवै                      | म्द्रम् । |

C. Market

the state of the

THE PERSON

ঞ .

|                                                        | _   |
|--------------------------------------------------------|-----|
| मध्यन्दिनगतं सूर्वं प्रतपन्तिमवाम्बरे ।                |     |
| न शक्तुवन्ति सैन्यानि पाण्डवं प्रतिवीक्षितुम् ॥        | ६ ६ |
| डभौ विश्रुतकर्माणावुभौ वीरौ महीक्षिताम् ।              |     |
| जमौ सदशकर्माणावुमौ युधि दुरासंदौ ॥                     | ६७  |
| वैशम्पायनः—                                            | +   |
| <sup>1</sup> इत्युक्तो देवराजस्तु पार्थभीष्मसमागमम् ।  |     |
| पूजयामास दिन्येन पुष्पवर्षेण भारत ॥                    | ६८  |
| <sup>2</sup> ततो भीष्मइशान्तनवो वामपार्श्वे समर्पयत् । |     |

<sup>1.</sup> अ-ध-छ-च-इत्युक्त्वा।

2. ख-रू-अश्वत्थामा ततोऽभ्येत्य द्वतः कर्णमभाषत ।

#### अश्वस्थामा-

अहमेको हिनिष्यामि समेतान् सवैपाण्डवान्। इति कर्ण समक्षं नस् समामध्ये त्वयोदितम्॥ न तु तत्कृतमेकसमाद् भीतो धावसि स्तृतज्ञ॥ वैचित्र्यवीर्यजास्सर्वे त्वामाश्रिस्य पृथासुतान्। जेतुमिष्छन्ति सङ्घामे भवान् युश्यस्य फल्गुनम्॥

### वैशस्पायनः-

अश्वत्थामोदितं वाक्यं श्रुत्वा दुर्योधनस्तदा ।
प्रत्युवाच रुवा द्वाणि कर्णप्रियचिकीर्षया ॥
मा मानभङ्गं विभेन्द्र कुरु विश्रुतकर्मणः ।
मानभङ्गं त बलहानिभैविष्यति ॥
शूरा वदन्ति सङ्गामे वाचा कर्माणि कुर्वते ।
पराक्रमन्ति सङ्गामे खस्ववीर्याचुसारतः ॥
तस्मात् तं नाईति भवान् गिहेतुं श्रूरसम्मतम् ।
राज्ञैवसुक्तस्स द्राणिर् गतरोषोऽभवत् तका ॥ [अधिकः पाटः]

विराटपर्वणि - गोग्रहणपर्व 44] ४०९ अस्पतः प्रतिसन्धाय विवरं सञ्चसाचिनः ॥ ६९ ततः प्रसद्य बीभत्सः पृथुधारेण कार्मुकम् । न्यक्रन्तद्रध्रपत्रेण भीष्मस्यामिततेजसः ॥ 100 अथैतं दशभिः पश्चात् प्रत्यविध्यत् स्तनान्तरे । यतमानं पराक्रान्तं कुन्तीपुत्नो धनञ्जयः ॥ ७१ स पीडितो महाबाहुर् गृहीत्वा रथकूबरम् । गाङ्गेयो युधि दुर्धर्षम् तस्यौ दीर्घामिवातुरः ॥ ७२ तं विसंज्ञमपोवाह संयन्ता रथवाजिनाम् । <sup>1</sup>डपदेशमनुस्मृत्य रक्षमाणो महारथम् ॥ ७३

इति श्रीमहाभारते शतसहस्त्रिकायां संहितायां वैयासिक्यां विराटपर्वेणि पञ्चपञ्चाशोऽध्यायः ॥ ५५ ॥ ॥ ४७ ॥ गोग्रहणेपर्वेणि त्रयस्त्रिशोऽध्यायः ॥ ३३ ॥ [अस्मिन्नध्याये ७३ इलोकाः]

ख-ङ-पराश्रमे च शौर्यं च वीर्ये सस्वे बळे रणे।
 शखास्तेषु च सर्वेषु छामवे दूरपातने॥
 यस्य नास्ति समो छोके पितृदत्तवरश्च यः।
 जितश्रमो जितारातिर् निस्तन्द्वः खेदवर्जितः॥
 यस्खेच्छामरणो जातः पितृशुश्रूषणे रतः।
 दुर्योधनिहतार्थाय युद्धा पार्थेन संयुगे॥
 पृथासुतिहतार्थाय पराजित इवाभवत्। [अधिकः पाठः]

# ॥ षट्पञ्चाजोऽध्यायः ॥

अश्वत्थामानं प्रति युद्धाय गण्छन्तमर्जुनमुहिश्य अर्जुनो भयादप-यातीति कर्णस्य शङ्का ॥ १ ॥ द्रोणेन तच्छङ्कावारणम् ॥ २ ॥

## वैशम्पायनः— गास्ता विजित्य सङ्ग

\*गास्ता विजित्य सङ्गामे कुरूणां मिषतां वने । ततो युद्धमनाः पार्थः प्रायात् पञ्च रथान् प्रति ॥ १

आददानश्च नाराचान् विमृशन्निषुधी अपि । संस्पृशानश्च गाण्डीवं भूयः कर्णं समभ्ययात् ॥

#### अश्वस्थामा--

\*कर्ण <sup>1</sup>यत् त्वं सभामध्ये बहुबद्धं विकत्थसे । न मे युधि समोऽस्तीति तदिदं प्रत्युपस्थितम् ॥

एषोऽन्तक इव कुद्धस् सर्वभूतावमर्दनः । अदूरात् प्रत्युपस्थाय <sup>2</sup>दृश्यते केसरी यथा ॥

नोऽ•

\* तृतीयचतुर्थस्कोको पञ्चाशाध्याये द्वितीयतृतीयस्कोकरूपेण स्तः
 अस पुनरक्तावेव वर्तेते-

<sup>\*</sup> अस्मिन्नभ्याये १९॥ स्ठोकपथैन्तग्रन्थः पुनस्कतः। अतएवासङ्गतोऽ-नावश्यकश्चेति प्रतिभाति । तथाऽपि सर्वासु मातृकासु पाठ उपस्ययत इत्यसाभिर्यथामातृकं सुद्भितः।

<sup>1.</sup> क-ख-च-म-यत् सभासध्ये बह्नबद्धं प्रभावसे।

<sup>2.</sup> क-ख-घ-ड-म-ज़म्मते।

## 1कर्ण:--

\*नाहं विभोमि वीभत्सोः कृष्णाद्वा देवकीसुतात् ।

पाण्डवेभ्योऽपि सर्वेभ्यः क्षत्रधर्ममनुत्रतः ॥

सत्वाधिकानां पुंसां तु धनुर्वेदोपजीविनाम् । दर्शनाजायते सन्वं खरश्च न विषीदति ॥

पश्यत्वाचार्यपुत्रो माम् अर्जुनेन रणे सह ।

युध्यमानं सुसंयत्तं देवं तु दुरतिक्रमम् ॥

## <sup>2</sup>वैशस्पायनः—

तं समन्ताद्रथाः पञ्च परिवार्य धनञ्जयम् । त इषून् सम्यगस्यन्तो अमुमूर्षन्तोऽपि जीवितम् ॥ \*ते लाभमिव मन्वानाः क्षिप्रमार्छन् धनञ्जयम्। शरौंघान् सम्यगस्यन्तो जीमृता इव <sup>4</sup>वार्षिकाः ॥

1. ख—न परायस्य शूर्श्वेत् स्थित्वा युध्यस्य फल्गुनम्। अधिकः पाटः]

 पञ्चमपद्दसम्पश्चीकाः पञ्चाद्याच्याचे सप्तमाष्ट्रमनवमस्त्रोकरूपेण वर्तन्ते-

2. ख-अश्वत्थामा -

को दोषः कर्ण शराणां वाचा साकं हि पौरुषम्। विद्यते यदि तछौके गुणोत्तरमिहोच्यते ॥ युष्यस्य त्वमभीः पार्थं प्रपछायस्य मा रणात्। उक्तं वचस्सारन् कर्ण नाहमित्यादि संयुगे ॥ [अधिकः पाठः]

3. क-ख-घ-म-मुमुक्षन्तोऽपि जीवितान्।

\* ९-१०-११-१२ १३- श्लोकाः पञ्चाशाध्याये २०-२१-२२ २३-२४ श्लोकः रूपेण वर्तन्ते-4. क-घ-ङ-म-शारदाः

<sup>\*</sup> १५ स्टोकः चतुःपञ्चाशाध्याये ५१॥ स्टोकरूपेण वर्तते-

| <b>५</b> ६]                                 | विराटपर्वणि - गोग्रहणपर्व                       | ४१३         |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------|
| सार्यथं सम्<br>अर्जुनः-                     | रे शूरम् अभ्यभाषत वीर्यवान् ॥<br>               | १ ७.        |
|                                             | ह्यानेतान मन्दं वाहय सारथे।                     |             |
| आचार्यपुत्नं                                | समरे योधयिष्यामि मानिनम् ॥                      | १८          |
| _                                           | नया युक्तस् सार्थीभवति पृष्ठतः ॥                | 8611        |
| वैशस्पा <sup>2</sup> एवमुक्तोऽ              | यनः—<br>जुनेनासावश्वस्थामरथं प्रति ।            |             |
| विराटपुत्रो व<br>कर्णः—                     | जवनान् भृद्यमश्वानचोद्यत् ॥                     | १९॥         |
|                                             | वीभत्सुर् व्यथितो गाढवेदनः ।                    |             |
| तं तु तत्रैव                                | <sup>3</sup> योत्स्यामि नायं मुच्येत जीवितात् ॥ | २०॥         |
| द्रोणः—<br><sup>4</sup> भया <b>न्नै</b> वैष | निर्याति महात्मा पाकशासनिः ।                    |             |
|                                             | नेवर्तेत न पुनर्गाढवेदनः ॥                      | <b>२१</b> ॥ |
|                                             | ङ्कुद्धं पुनरेवाभियास्यसि ।                     |             |
| बहून्यस्नाणि                                | जानीते न पुनर्मोक्ष्यते भवान् ॥                 | २२॥         |
| 1                                           | N N . N . T                                     |             |

च-पुरा एव न में शक्तः साम्रा भवति पृष्ठतः । [इति पाठान्तरम् ]

<sup>1.</sup> म—पुरा होष न में शब्दः साथींभवति पृष्ठतः। क—पुरा साथींभवत्येषामयं शब्दोऽस तिष्ठताम्।

<sup>2.</sup> क-अर्जुनेनेवसुक्तस्तु वैराटिरपराजितः। चोदयामास तानश्चान् अश्वत्थाम्रथं प्रति॥ [इति पाठान्तरम्॥]

<sup>3.</sup> क-यास्यामो। ख-घ-म-यास्यामि।

<sup>4.</sup> क-घ-म-नेषो भयेन निर्यातो। ख-भयेन नेष निर्याति। इ-भयाश्व चैव निर्याति।

दिष्टचा दुर्योधनो मुक्तो <sup>1</sup>गावस्सर्वाः पलायिताः ।

<sup>2</sup>मुक्तो दिष्टचा च सङ्गामे कि रणेन करिष्यसि ॥ २३॥

कोशमात्रमतिक्रम्य बलमन्वानयामहे ।
अन्वागतबलाः पार्थं पुनरेवाभियास्यथ ॥ २४॥

इति श्रीमहाभारते शतसहिसकायां संहितायां वैयासिक्यां विराटपर्वीण षट्पञ्चाशोऽध्यायः ॥ ५६॥ ॥ ४७॥ गोग्रहणपर्वीण चतुस्तिशोऽध्यायः॥ ३४॥

[अस्मिन्नध्याये २४॥ छोकाः]

# ॥ सप्तपञ्चाशोऽध्यायः ॥

अर्जुनेनोत्तरं प्रति भीष्मादिसकाशे रथप्रापणप्रेरणापूर्वकं तदाप्याय-नाय स्वपराक्रमप्रकथनम् ॥ १॥ तदा दुइशासनादिपराभवनपूर्वकं भीष्मा-दिभिः सहायोधनम् ॥ २॥

# वैशस्पायनः—

| कर्णं पराजितं दृष्ट्वा पार्थो वैराटिमत्रवीत् ॥ | u |
|------------------------------------------------|---|
| अर्जुनः—                                       |   |
| एतं मां प्रापयेदानीं रथबृन्दं प्रहारिणाम् ॥    | १ |
| यत्र शान्तनवो भीष्मस् सर्वेषां नः पितामहः ।    |   |
| सुयुद्धं काङ्क्षमाणो वै रथे तिष्ठति दंशितः ॥   | २ |

<sup>ी.</sup> अ-ख-म-ङ-म-दिष्टचा गावः।

<sup>2.</sup> क—मुक्तास्त्वसाच। अ-घ-ङ-म—मुक्तमुष्टिषु।

<sup>1.</sup> ङ—इतः सार्धस्कोको नास्ति। 2. ख-ध-च-म-मम

<sup>3.</sup> च-म-कतमेन। क-ख-च-कथमेष।

<sup>4.</sup> क-ख-घ-ड-च-म-चराचरम्। 5. क-ख-घ-ड-द्रक्ष्यन्ति।

| ४१६                      | महाभारत <b>म्</b>                          | [अ <sub>.</sub> |
|--------------------------|--------------------------------------------|-----------------|
| वनमादीपयिष्यारि          | मे कुरूणामस्त्रतेजसा ॥                     | ११              |
| जयतो भारती से            | नाम् एकस्य मम संयुगे ।                     |                 |
| <b>श</b> तं मार्गा भविष  | यन्ति पावकस्थेव कानने ॥                    | १२              |
| मया चक्रमिवाविः          | द्वं सैन्यं द्रक्ष्यसि केवलम् ॥            | १२॥             |
| तानहं रथनीडेभ्य          | ः परलोकाय ज्ञात्रवान् ।                    |                 |
| एकः प्रद्रावयिष्या       | मि चक्रपाणिरिवासुरान् ॥                    | १३॥             |
| असम्भ्रान्तो रथे         | तिष्ठन् समेषु विषमेषु च ।                  |                 |
| मार्गमाष्ट्रत्य तिष्ठन्त | तम् अपि भेत्स्यामि पर्वतम् ॥               | १४॥             |
| अहमिन्द्रस्य सङ्गा       | मे द्विषतो बलद्पितान्।                     |                 |
| मातिलं सार्थि क          | त्वा निवातकवचान् रणे ॥                     | १५॥             |
| हतवान् सर्वतस्सर्व       | ीन् घावतो युष्यतस्त <b>दा</b> ॥            | ₹ \$            |
| निवातकवचार् हत           | वा गाण्डीवाह्यसहस्रशः।                     |                 |
| परं पारे समुद्रस्य       | हिरण्यपुरमारुजम् ॥                         | १७              |
| हत्वा षष्टिसहस्रावि      | ग रथानामुप्रधान्वनाम् ।                    |                 |
| पौछोमान् कालकेय          | ांश्च <sup>1</sup> सङ्गामे भृज्ञदारुणान् ॥ | १८              |
| असुरानहनं रौद्रान        | र् रौद्रेणान्नेण सारथे ॥                   | १८॥             |
| अहमिन्द्राहृढां मु       | ष्टं ब्रह्मणः क्षिप्रहस्तताम् ।            |                 |
| प्रगाहिनपुणं चित्र       | म् अतिविद्धं प्रजापतेः ॥                   | १९॥             |
| <b>1</b>                 | <b>.</b>                                   |                 |

 $<sup>^{1}</sup>$ . क-ख-घ-म-समरे

| 40]                              | विराटपर्वणि - गोग्रहणपर्व            | ४१७        |
|----------------------------------|--------------------------------------|------------|
| रौद्रं रुद्रादहं वेवि            | प्र वारुणं वरुणाद्पि ।               |            |
| <sup>1</sup> सौर्यं सूर्यादहं वे | द्यि याम्यं दण्डधरादपि ॥             | २०॥        |
| असमानेयमन्नेश्च                  | वायव्यं मातरिश्वनः ।                 |            |
| अन्यैदेवैरहं प्राप्तः            | को मां विषहते पुमान् ॥               | २१॥        |
| अद्य गाण्डीवनिर्                 | किंश् शरीये रोमहर्षणैः।              | •          |
| कुरूणां पातायेष्य                | गामि रथबृन्दानि धन्विनाम् ॥          | २२॥        |
| वैशक्षायनः-                      |                                      |            |
| एवमाश्वासितस्तेन                 | । वैराटिस्सव्यसाचिना ।               |            |
| व्यगाहत रथानी                    | कं भीमं भीष्मस्य वाजिभिः॥            | २३॥        |
| रथिसिंहमनाधृष्य                  | i जिगीषन्तं परान् रणे ।              |            |
| अभ्यधावत् तदैवं                  | ोग्रो ज्यां विकर्षन् धनञ्जयः ॥ .     | २४॥        |
| दुइशासनोऽभ्यय                    | त् तूर्णम् अर्जुनं भरतर्षभ ॥         | २५         |
| अन्येऽपि चित्राभ                 | रिणा युवानो मृष्टकुण्डलाः । 🔭        |            |
| <sup>2</sup> अभ्ययुर्भीमधन्व     | ानो मीर्वी पर्यस्य बाहुभिः॥          | <b>२</b> ६ |
| दुइशासनो विकर्ण                  | श्चि वृषसेनो विविंशतिः।              |            |
| अभीता भीमधन्व                    | गानं <sup>8</sup> गाण्डीविनमवारयन् ॥ | २७         |
| तस्य दुइशासनष                    | पृष्टिं वामपार्श्वे समर्पयत् ।       |            |
|                                  |                                      |            |

<sup>1.</sup> स—इदमर्थं नास्ति।
2. क-ख—अगच्छन्। स—अम्याच्छेन्।
3. क-ख-च-ड-च-म—पाण्डवं पर्यवास्यन्।
D—27

| ४१८ महाभारतम्                                            | [अ.    |
|----------------------------------------------------------|--------|
| अस्यतः प्रतिसन्धाय कुन्तीपुत्रस्य धीमतः ।                | । २८   |
| पुनश्चैव स भह्नेन विद्धा वैराटिमुत्तरम् ।                |        |
| द्वितीयेनार्जुनं वीरं प्रत्यविध्यत् स्तनान्तरे ॥         | २९     |
| <sup>1</sup> तस्य जिष्णुरुदावृत्य क्षुरघारेण कार्मुकम् । |        |
| प्राक्तनतद्भ्रंपत्रोण जातरूपपरिष्कृतम् ॥                 | ३०     |
| अथैनं पञ्चभिर्वाणैः प्रत्यविध्यत् स्तनान्तरे             | 1      |
| सोऽपयातो रथोपस्थात् पार्थवाणाभिपीडित                     | ः ॥ ३१ |
| <sup>2</sup> सर्वा दिशश्चाभ्यपतद् बीभत्सुरपराजितः        | ॥ ३१॥  |
| तं विकर्णक्शरैस्तीक्णैर् गृध्रपत्रे विकर्णक्शिस्तीक्षैः  | 1      |
| विन्याध परवीरव्रम् अर्जुनं धृतराष्ट्रजः ॥                | ३२॥    |
| ततस्तमपि कौन्तेयश् शरेण नतपर्वणा।                        |        |
| ललाटेऽभ्यहनद्राढं स विद्धः प्राद्रवद्भयात् ।             | ॥ ३३॥  |
| ततः पार्थमुपाष्ट्रत्य दुस्सहस्सविविंशतिः ।               |        |
| अवाकिरच्छरैस्तीक्ष्णैः परीप्सन् भ्रातरं रणे              | ॥ ३४॥  |
| तातुमौ गृध्रपत्नाभ्यां निशिताभ्यां धनञ्जयः               | 1      |
| विव्याध युगपद्मप्रस् तयोर्वाहानसृद्यत् ॥                 | ३५॥    |
| तौ हताश्वौ प्रविद्धाङ्गौ धृतराष्ट्रात्मजावुमौ            |        |
| 1                                                        |        |

<sup>1.</sup> च-इतः सार्वेश्वोको नास्ति। 2. अ-च-इदमर्थं नास्ति। <sup>3</sup>. क-ब-म-शिलाशितैः।

| ५०] विराटपर्वणि - गोग्रहणपर्व                          |   | ४१९  |
|--------------------------------------------------------|---|------|
| अभिपत्य रथैरन्यैर् अपनीती पदानुगैः ॥                   |   | ३६॥  |
| व्यद्रावयदशेषांश्च धृतराष्ट्रात्मजांस्तदा ।            |   |      |
| विद्राव्य च रणे पार्थी रणभूमिं व्यराजयत् ॥             |   | ३७॥  |
| <sup>1</sup> किरीटमाली कौन्तेयो लब्धलक्षः प्रतापवान् । |   | •    |
| पातयन्तुत्तमाङ्गानि बाहूंश्च परिघोपमान् ॥              |   | ३८॥  |
| <sup>2</sup> अशेरत महावीराश् शतशो रुक्ममाछिनः ॥        |   | ३९   |
| <sup>3</sup> कमळ <b>दिनकरेन्</b> दुसन्निभैस्           |   |      |
| सितदशनैस्सुमुखाक्षिनासिकै:।                            |   |      |
| रुचिरमकुटकुण्डलैमेही                                   |   |      |
| पुरुषशिरोभिरुपास्तृता वभौ ॥                            |   | 80   |
| सुनसं चारदीप्राक्षं क्रुप्तरमश्रु खळङ्कृतम् ।          | • |      |
| अदृज्यत शिरिइछन्नम् अनेकं हेमकुण्डलम् ॥                |   | . ४१ |

ययुः पुञ्जाग्रसंसक्ताः फल्गुनस्य पतिक्षणः ॥ इतः परं " कमलदिनकरे"ति स्ठोको वर्तते । अर्जुनस्य शरास्तीक्ष्णा गाण्डीवात् तस्य निस्सताः ।

आकाशे समदश्यन्त हंसानामिव पङ्क्तयः ॥ [अधिकः पाठः]

<sup>1.</sup> अ-च-इदमध नास्ति।

<sup>2.</sup> क—सर्वा दिशश्रानुदिशः कीन्तेयस्याभितोरथम्। [अधिकः पाठः]

<sup>3.</sup> क-यावन्त इव पार्थस्य निरमितं चिकीर्षवः।

<sup>1.</sup> क-म-क्षिपतो छघु चित्रं च सव्यं दक्षिणमस्यतः।
पार्थस्य विशिखा जग्मुश् शतशोऽथ सहस्रशः॥
प्रथमं तूत्तमाङ्गानि सोत्सेधानि धनुष्मताम्।
प्राहिणोत् विशतं योधान् कुरूणामातताथिनाम्।
पातयन् रथनीडेभ्यः क्षित्रयान् क्षित्रयर्थभः।
प्रगाहधन्वा कोन्तेयो स्वध्यक्षः प्रतापवान्॥

<sup>2.</sup> क-तं प्रकीर्ण। ख-च-म-ततः कीर्ण। घ-छ-ततः कर्ण।

<sup>3.</sup> क—ततः कृपश्च कर्णश्च द्रोणो द्रौणिश्च संयुरो। [अधिकः पाठः]

<sup>4.</sup> क-महार्थं महेष्वासाः। घ-म-ते महास्त्रैमहेष्वासाः।

<sup>5.</sup> क-ख-ब-ख-म-महामेचा इवाचलम्।

| ५७]                          | विराटपर्वणि - गोग्रहणपर्व          | ४२१    |
|------------------------------|------------------------------------|--------|
| इपुभिबहुभिस्तूर्णं           | निशितैर्छीम <sup>1</sup> वापिभि: । |        |
| अदूरात् प्रसवस्य             | ाय पाण्डवं समयोधयन् ॥              | ४७॥    |
| <sup>2</sup> तत: प्रहस्य बीभ | तत्सुस् तमैन्द्रं पञ्चवार्षिकम् ।  |        |
| अख्रमादित्यसङ्काः            | शं गाण्डीवे समयोजयत् ॥             | 8611   |
| नाक्षाणां न च च              | क्राणां न रथानां न वाजिनाम् ।      | ev.    |
| अङ्गुलाद्वयङ्गुलाद           | ापि विवृतं प्रखदृश्यत ॥            | ४९॥    |
| यथा रिकमिरा                  | देलो वृणुते सर्वतो दिशम्।          | 4.7 °C |
| एवं किरीटिना मु              | कं सर्वे प्राच्छादयज्ञगत् ॥        | 4011   |
| यथा बलाहके वि                | द्युत् पावको वा शिळोचये ।          |        |
| तथा गाण्डीवमभ                | वच् चक्रायुधमिवाततम् ॥             | 4811   |

<sup>1.</sup> स-वाहिभिः। क-ध-क-वाजिभिः।

यथा रिमिभरादिखो-

[अधिकः पाठः]

<sup>2.</sup> क-म-नोत्तरस्य च गासाणां चक्रयोर्न च वाजिनाम् ।
नाक्षाणां न च चक्राणां न रथानां न वाजिनाम् ॥
अञ्चलं द्वयञ्चलं वापि विवृतं प्रस्टार्यत ॥
मोहियत्वा च तान् सर्वान् स तत्व द्यस्तेजसा ।
अर्दयामास तैर्वाणेर् अर्जनस्समितिञ्जयः ॥
दुर्योधनं विसप्तस्या शकुनि पञ्चभिरशरेः ।
द्वोणमेकेन बाणेन कृपं द्वाम्यां महारथम् ॥
अशीस्या स्तपुतं तु षष्ट्या द्वोणि तथैव च ।
दुश्शासनमुखान् सर्वान् स तत्व द्यस्रतेजसा ॥
अर्दयामास तैर्वाणेः पाण्डवोऽस्वमृतां वरः ॥

यथा वर्षति पर्जन्यो विद्युत् पति पर्वते ।

¹विष्फूरिता दिशस्सर्वा ज्वलद्गाण्डीवमाष्ट्रणोत् ॥ ५२॥
लस्ताश्च रथिनस्सर्वे चैन्द्रमस्त्रं विकुर्वति ।
सर्वे शान्तिपरा योधास् स्वचित्तं नाभिजि हिरे ॥ ५३॥
सहिता द्रोणभीष्माभ्यां प्रमोहगतचेतसः ॥ ५४
तानि सर्वाणि सैन्यानि भग्नानि भरतर्षभ ।
प्राद्रवन्त दिशस्त्रवी भयाद्वै सन्यसाचिनः ॥ ५५

इति श्रीमहाभारते शतसहस्तिकायां संहितायां वैयासिक्यां विराटपर्वणि सप्तपञ्चाशोऽध्यायः॥ ५७॥ ॥ ४७॥ गोत्रहणपर्वणि पञ्चतिशोऽध्यायः॥ ३५॥ [अस्मिन्नध्याये ५५ श्लोकाः]

# ॥ अष्टपञ्चाचोऽध्यस्यः ॥

अर्जुनेन भीतमुत्तरं प्रति समाधासनपूर्वकं दुर्योधनं प्रति रथयापन-चोदना ॥ १॥ तथा स्ववाणाभिघातासहनेन प्रत्यमानं तं प्रति सोपहासः माह्वानम् ॥ २॥

अर्जुनः— दक्षिणामेव तु दिशं हयानुत्तर वाहय । पुरा सार्थीभवद्येषाम् अयं शब्दोऽत्र तिष्ठताम् ॥

1. क—विष्फूर्ज्यं च दिशस्सर्वाः पृथिवीमनुनादयन् । [पाठान्तरम्] ङ—विष्फुर्जितैः ।

# विराटपर्वेणि - गोग्रहणपर्वे 46 ४२५ द्रोणं कृपं चैव निवार्य युद्धे शिरो हरिष्यामि सुयोधनस्य ॥ १३ वैशस्यायनः--तदुत्तरश्चित्तमुदारवेगं धनुश्च दृष्टा निशिताञ् शरांश्च । भीतोऽब्रवीदर्जुन<sup>1</sup>मुप्रवेगं नाहं तवाश्वान् विषहे नियन्तुम् ॥ 88 तमत्रवीन्मात्स्यसुतं प्रहस्य गाण्डीवधन्वा द्विषतां निहन्ता ॥ 8811 अर्जुन:---मया सहायेन कुतो भयं ते प्रेह्मत्तराश्वानुपमन्त्रयस्य ॥ वैशस्पायनः--आश्वासितस्तेन धनञ्जयेन वैराटिरश्वान 2प्रचुचोद शीव्रम् ॥ 8411 विष्फारयन् तद्धनुरुप्रघोषं युयुत्समानः पुनरेव जिष्णुः ॥ १६

<sup>1.</sup> ख-घ-म-माजिमध्ये!

<sup>2.</sup> क-घ-ड-म-प्रतुतोद । ख-अतुद्रज्ञवेन।

गाण्डीवशब्देन तु यत्र योधा
भूमौ निपेतुर्वहवोऽतिवेलम् ।
शङ्कस्य शब्देन तु वानरस्य
शब्देन ते योधवरास्समन्तात् ॥

86.

. अर्जुन:--

> एषोऽतिमानी धृतराष्ट्रसूनुस् सेनामुखे सर्वसमृद्धतेजाः । पराजयं नित्यममृष्यमाणो निवर्तते युद्धमनाः पुरस्तात् ॥

१८

तमेव याहि प्रसमीक्ष्य यत्तस् सुयोधनं तत्न सहानुजं च ॥

8611

वैशस्पायनः-

तमापतन्तं प्रसमीक्ष्य सर्वे कुरुप्रवीरास्सहसाऽभ्यगच्छन । प्रहस्य <sup>1</sup>जिष्णुस्स तु तानतीत्य दुर्योधने द्वौ निचखान बाणौ ॥

१९॥

तेनार्दितो नाग इव प्रभिन्नः पार्थेन विद्धो घृतराष्ट्रसूनुः ।

<sup>1.</sup> क-ख-घ-म-वीर ।

281h

विव्याध राजानमदीनसत्वः ॥

शरानुपादाय विषाभिकल्पान

<sup>1.</sup> म-श्वसन् विगृ। क-ख-स्वयं विगृह्या। ध-स्वयं च गृह्या।

२५॥

२६॥

२७॥

दुर्योधनश्चापि तमुग्रतेजाः

पार्थश्च दुर्योधनमेकवीरः।

अन्योन्यमाजौ पुरुषप्रवीरौ

समं समाजन्नतुराजमीढौ ॥

ंततः प्रभिन्नेन महागजेन

महीधराभेन पुनर्विकणीः।

रथैश्चतुर्भिर्गजपाद्रक्षै:

कुन्तीसुतं :पाण्डवमभ्यधावत् ॥

तमापतन्तं त्वरितं गजेन्द्रं

धनञ्जयः कुम्भललाटमध्ये ।

आकर्णपूर्णेन दृढायसेन

बाणेन विव्याध भृशं तु वीरः ॥

पार्थेन <sup>1</sup>विद्धस्स तु गृघ्रपत्रो ह्यापु**ङ्कदेशात्** प्रविवेश नागम् ।

विदाय शैलप्रवरप्रकाशं

यथाऽशनिः पर्वतिमनद्रसृष्टः ॥

२८॥

शरप्रतप्तस्स तु नागराजः प्रवेपिताङ्गो व्यथितान्तरात्मा ।

<sup>1.</sup> क-मुक्तः। ख-ब-ङ-म-सृष्टः।

<sup>1.</sup> ह-म**-ग**जे।

<sup>2.</sup> क-ख-घ-म-विंशिखै: ।

| तं भीमरूपं त्वरितं व्रजन्तं              |     |
|------------------------------------------|-----|
| दुर्योधनं शत्रुगणावमदी ।                 |     |
| अन्वा <sup>1</sup> गमद्योद्धुमनाः किरीटी |     |
| बाणाभिविद्धं रुधिरं चमन्तम् ॥            | ३४॥ |
| तस्मिन् महेष्वासवरेऽतिविद्धे             |     |
| धनञ्जयेनाप्रतिमेन युद्धे ।               |     |
| सर्वाणि सैन्यानि भयार्दितानि             |     |
| त्नासं ययुः पार्थमुदीक्ष्य तानि ॥        | ३५॥ |
| ततस्तु ते शान्तिपराश्च योधा              |     |
| द्रष्ट्वाऽर्जुनं नागमिव प्रभिन्नम् ।     |     |
| उचैर्नदन्तं बळवन्तमाजौ                   |     |
| मध्ये स्थितं सिंहमिवर्षभाणाम् ॥          | ३६॥ |
| गाण्डीर्वशब्देन तु पाण्डवस्य             |     |
| योधा निपेतुस्सहसा रथेभ्यः ।              |     |
| भयार्दिताः पार्थशराभितप्तास्             |     |
| सिंहाभिप <b>न्ना</b> इव वारणेन्द्राः ॥   | ३७॥ |
| संरक्तनेल <sup>2</sup> स्खयमिन्द्रकरुपो  |     |
| वैकर्तनं द्वादशभिः पृषत्कैः ।            |     |

<sup>1.</sup> ख-च-ह्य। म-हन। 2. क-ख-च-: पुनिरन्तकर्मा।

| (ડ) | विराटपर्वेणि - गोग्रहणपर्व                  | ४३१  |
|-----|---------------------------------------------|------|
|     | <sup>1</sup> विव्याघ तेषां द्रवतां समीक्ष्य |      |
|     | दुइशासनं चैकरथेन पार्थ: ॥                   | ३८॥  |
|     | कर्णोऽत्रवीत् पार्थशराभितप्तो               |      |
| क   | दुर्योधनं दुष्प्रसहं च दृष्टा ॥<br>र्णः—    | ३९   |
|     | दृष्टोऽर्जुनोऽयं प्रतियाम शीवं              |      |
|     | श्रेयो विधास्याम इतो गतेन ।                 |      |
|     | मन्ये त्वया तात कृतं च कार्यं               |      |
|     | यदर्जुनोऽस्माभिरिहाद्य दृष्टः ॥             | ४०   |
|     | भूयो वनं गच्छतु सव्यसाची                    |      |
|     | पश्यामि पूर्ण समयं न तेपाम् ॥               | 8011 |
| वैः | शम्पायनः—                                   |      |
|     | शरार्दितास्ते युधि पाण्डवेन                 |      |
|     | प्रसस्रुरन्योन्यमथाह्वयन्तः ।               |      |
|     | कर्णोऽत्रवी <sup>2</sup> दापतिते च जिब्जी   |      |
|     | दुर्योधनं सम्परिवार्य यामः ॥                | 8811 |
|     | सर्वास्त्रविद्वारणयूथपाभः                   |      |
|     | काले प्रहर्ता युधि शाववाणाम् ।              | 4    |
|     |                                             |      |

<sup>1.</sup> क-ख-घ—विद्वास्य। 2. क-ख-म—दापतत्थेष जिल्णुः। दाह्वयत्थेव जिल्णो। घ—दापतते विजिल्णुः।

अयं च पार्थः पुनरागतो नो मूळं च रक्ष्यं भरतर्षभाणाम् ॥ 8211 समीक्ष्य पार्थ सहसाऽऽपतन्तं दुर्योधनः कालमिवात्तराखम् । भयातेरूपडशरणं प्रपेदे द्रोणं च कर्णं च कृपं च भीष्मम् ॥ 8311 तं भीतरूपं शरणं वजन्तं दुर्योधनं शत्रुसहो निषङ्गी । इत्यन्नवीत् प्रीतमनाः किरीटी <sup>1</sup>बाणेन विद्धं रुधिरं वमन्तम् ॥ 8811 अर्जुन:-विहाय कीर्तिं च यशस्य छोके मुद्धात् पराष्ट्रत्य पलायसे 'किम् । न नन्दियष्यन्ति तवाहतानि तूर्याणि युद्धादवरोपितस्य ॥ 8411 न भोक्ष्यसे सोऽद्य महीं समग्रां यानानि वस्ताण्यथ भोजनानि । कल्याणगन्धीनि च चन्दनानि <sup>2</sup>युद्धात् परावृत्य तु भोक्ष्यसे किम् ॥ 8811

<sup>1.</sup> व-बाणातिविद्धं। 2. अ-इत आरभ्य सार्धश्रोको नास्ति।

| विराटपर्वणि - गोग्रहणपर्व             | 83\$ |
|---------------------------------------|------|
| सुवर्णमाल्यानि च कुण्डलानि            |      |
| हारांश्च वेंडूर्यकृतोपधानान् ॥        | ४७   |
| च्युतस्य युद्धान्न तु शङ्कशब्दास्     |      |
| तथा भविष्यन्ति तवाद्य पाप ॥           | ४७॥  |
| न भोगहेतोर्वरचन्दनं च                 | ,    |
| स्त्रियश्च मुख्या मधुरप्रलापाः।       |      |
| युद्धात् प्रयातस्य नरेन्द्रसूनोः      |      |
| परे च लोके फलिता न चेह ॥              | 8211 |
| युधिष्ठिरस्यास्मि निदेशकारी           |      |
| पार्थस्तृतीयो युधि च स्थिरोऽस्मि ।    |      |
| तद्रथमाष्ट्रस मुखं प्रयच्छ            |      |
| नरेन्द्रवृत्तं सार धार्तराष्ट्र ॥ 🕝 🔭 | ४९॥  |
| मोघं तवैतद्भुवि नामधेयं               |      |
| दुर्योधनेतीह कृतं पुरस्तात्।          |      |
| दुर्योधनस्त्वं प्रथितोऽसि नाम्ना      |      |
| सुयोधनस्सन् निकृतिप्रधानः ॥           | 4011 |
| नद्दीह दुर्योधनता तवास्ति             |      |
| पलायमानस्य रणं विहाय ॥                | ५१   |
| D-28                                  |      |

न ते पुरस्तादथ पृष्ठतोऽपि
पञ्चामि दुर्योधन रक्षितारम् ।
परीप्स युद्धेन कुरुप्रवीर
प्राणान मया बाणबलाभितप्तान् ॥

42

इति श्रीमहाभारते शतसहस्त्रिकायां संहितायां वैयासिक्यां विराटपर्वणि अष्टपञ्चाशोऽध्यायः ॥ ५८ ॥ ॥ ४७ ॥ गोग्रहणपर्वणि षट्षिंशोऽध्यायः ॥ ३६ ॥ [अस्मिन्नध्याये ५२ श्लोकाः]

# ॥ एकोनपष्टितमोऽध्यायः ॥

स्रोपहासमर्जनसमाहृतेन दुर्योधनेन पुनः परावृत्याभियानम् ॥ १ ॥ भीष्माहिभिस्तद्वक्षणाय परितोऽवस्थानम् ॥ २ ॥ अर्जुनेन तैः सह चिरं प्रयुष्य पश्चात् संमोहनास्त्रप्रयोगः ॥ ३ ॥ उत्तरेणार्जुनचोदनयाऽस्त्रमोहिन्तानां द्वोणादीनां, वस्तापहरणम् ॥ ४ ॥ अर्जुनेन बाणैर्भोष्मास्यभिवान्दनम् ॥ ५ ॥

वैशम्पायनः--

आहूयमानस्तु स तेन सङ्ख्ये महात्मना वे धृतराष्ट्रपुत्रः । <sup>1</sup>निवर्तितस्रेव गिराऽङ्कुशेन गजो युवा मत्त इवाङ्कशेन ॥

Q

1. क-म--- निवर्तितस्तस्य । ख--- निवर्तितस्तेन । ध-च--- निवर्तितस्तस्य वचोङ्कशेन ।

# सोऽमृष्यमाणो वचसाऽभिमृष्टो महारथेनातिरथस्तरस्वी । ततस्स पर्याववृते रथेन भोगी यथा पादतलाभिमृष्टः ॥ ततो दुर्योधनः कुद्धो विक्षिपन् धनुरुत्तमम्। भृतिं कृत्वा सुविपुलां प्रत्युवाच धनञ्जयम् ॥ दर्योधनः— नाहमिन्द्रादभिकुद्धाद् विभेमि भरतर्षभ ॥ 311 मुक्तवा सुविपुरुं राज्यं वित्तानि च सुखानि च। किमर्थे युद्धसमये पलायिष्ये नरोत्तम ॥ 811 वैशस्पायनः--एवमुक्तवा महाबाहुः प्रत्ययुध्यत फल्गुनम् । <sup>1</sup>सन्निपत्य तु शीघाश्वस् तोत्रार्दित इव द्विपः ॥ 411 <sup>2</sup>आक्रम्य तरसा वीरो धनुर्वक इवोरगः । रथं रथेन सङ्गम्य योधयामास पाण्डवम् ॥ ६॥ तं प्रेक्य कर्णः परि<sup>3</sup>वर्तमानो विवृत्य संस्तभ्य च सर्वगात्रम् ।

<sup>1.</sup> क-ख-म-सिश्ववर्य तु। घ-सिश्ववृत्य च शीव्रास्तः। च-सिश्चवृत्य।

<sup>2.</sup> क-ख-छ-च-म-आक्रान्तभोगस्तेषस्री।

<sup>3.</sup> क-वर्तमानं, संस्तभ्य गात्ताण्यतिविद्धगातः। ख-वर्तमानं, विवृत्य संस्तम्भितः। घ-छ-वर्तमानं।

दुर्योधनं दक्षिणतो ररक्ष <sup>1</sup>पार्थान्नवीरो युघि हेममाली ॥ 911 भीष्मस्तदा शान्तनवो निवृत्य हिरण्यकक्ष्यांस्त्वरयंस्तुरङ्गान् । दुर्योधनं पश्चिमतो ररक्ष पार्थान्महाबाहुरधिज्यधन्वा ॥ 611 द्रोणः कृपश्चैव विविंशतिश्च दुइशासनश्चैव निवृत्य शीघ्रम् । सर्वे पुरस्तात् प्रणिधाय बाणान् दुर्योधनार्थं 2त्वरयाऽभ्युपेयुः ॥ 911 सर्वाण्यनीकानि निवर्तितानि सम्प्रेक्य पूर्णींघनिभानि पार्थः। हंसो यथा मेघमिवापतन्तं धनञ्जयः प्रत्यपतत् तरस्वी ॥ 8011 ते सर्वतस्सम्परिवार्य पार्थम् अस्त्राणि दिञ्यानि समाददानाः । ववर्षुरभ्येत्य शरेस्समन्ता-न्मेघा यथा भूधरमम्बुवेगैः ॥ 8811

<sup>1.</sup> म-पार्थान्महाबाहुरधिज्यधन्ता । द्रोणः कृपश्चेत्यादि वर्तते । भीष्मस्तदेत्यादिरेकः श्कोको नास्ति । 2. अ-क-ख-ख-स-स्वरिताऽ ।

ततोऽस्त्रमस्त्रेण निवार्य तेषां

<sup>1</sup>गाण्डीवधन्वा कुरुपुङ्गवानाम् । सम्मोहनं रात्रुसहोऽन्यदस्तं प्रादुश्चकारैन्द्रमवारणीयम् ॥

१२॥

ततो दिशश्चानुदिशो निवार्य शरैस्सुघोरैनिशितैस्सुपुङ्कैः ।

गाण्डीवशब्देन मनांसि तेषां महाबल्धः प्रव्यथयाञ्चकार ॥

१३॥

ततः पुनर्भीमरवं निगृद्य दोभ्या मुदा शङ्कमुदारघोषम् । व्यनादयत् सम्प्रदिशो दिशः खं

भुवं च पार्थी द्विषतां निहन्ता ॥ •

१४॥

ते शङ्ख<sup>2</sup>नादेन कुरुप्रवीरास् सम्मोहिताः पार्थसमीरितेन । उत्सुज्य चापानि दुरा<sup>3</sup>नमानि

8411

सर्वे कतदा मोहपरा वभूवुः ॥

<sup>1.</sup> अ-ध-सार्धश्चोको नास्ति।

<sup>2.</sup> क-ख-घ-ड-म-शब्देन।

<sup>3.</sup> च-सदानि।

<sup>4.</sup> क-म-तदा शान्तिपरा। अ-परा। घ-ततहशान्तिपरा

| तथा विसंज्ञेषु परेषु पार्थस्            |     |
|-----------------------------------------|-----|
| संस्मृत्य सन्देशमथोत्तरायाः ।           |     |
| निर्याहि वाहादिति मात्स्यपुत्रम्        |     |
| उवाच यावत् क्रुरवो विसंज्ञाः <b>।।</b>  | १६॥ |
| आचार्यशारद्वतयोस्सुशुक्के               |     |
| कर्णस्य पीतं रुचिरं सुवस्नम् ।          |     |
| द्रौणेश्च राज्ञश्च तथैव नीठे            |     |
| वस्त्रे समादत्स्व नरप्रवीर ॥            | १७॥ |
| भीष्मस्य संज्ञां तु तथैव मन्ये          |     |
| जानाति मेऽस्त्रप्रतिघातमेष: ।           |     |
| एतस्य वाहान् कुरु सञ्यतस्त्वम्          |     |
| एवं प्रयातव्यममृहसंझैः ॥                | १८॥ |
| रइमीन् समुत्सुज्य ततो महात्मा           |     |
| रथादवप्रुत्य विराटपुतः ।                |     |
| वस्नाण्युपादाय महारथानां                |     |
| <sup>1</sup> नानाविधान्यद्धुतवर्णकानि ॥ | १९॥ |
| <sup>2</sup> महान्ति चीनांशुदुकूलकानि   |     |
| पट्टांशुकानि विविधानि मनोज्ञकानि ।      |     |
| हारांश्च राज्ञां मणिभूषणानि             |     |
| सुवर्णनिष्काभरणानि मारिष ॥              | २०॥ |

व-म-तूर्णं पुनस्खं रथमाहरोह । व-म-श्लोकवयं नोपकस्थते

माणिक्यवाहुङ्गदकङ्कणानि अन्यानि राज्ञां मणिभूषणानि । वस्त्राण्यपादाय महारथानां तुर्ण पुनस्खं रथमारुरोह ॥ 2811 राज्ञश्च सर्वान् मृतसन्निकाशान सम्मोहनास्त्रेण विसंज्ञकरपान । नासाप्रविन्यस्तकराङ्गुळीकः पार्थी जहास सायमानचेताः ॥ २२॥ ततोऽन्वशात् तांश्चतुरस्सदश्चान् पुत्रो विराटस्य हिरण्यकक्ष्यान्। एते व्यतीयुद्धिषतामनीकं श्वेता वहन्तोऽर्जुनमाजिमध्यात् ॥ 2311 तथा प्रयान्तं पुरुषप्रवीरं भीष्मइशरैरभ्यहनत् तरस्वी । स चापि भी भार ह्यान् निहत्य विव्याध पार्थी मित्रितैः प्रवत्कैः ॥ २४॥ ततोऽर्जुनो भीष्ममपास्य युद्धे विद्धाऽस्य यन्तारम<sup>2</sup>धिज्यधन्वा । तस्थौ विमुक्तो रथवृन्दमध्याद् राहुं विदार्थेव सहस्ररिकः ॥ लब्ध्वा तु संज्ञां पुरुषप्रवीरः पार्थं समीक्ष्याथ महेन्द्रकल्पम् ।

<sup>1.</sup> क-ख-घ-म-दशिः।

<sup>2.</sup> क-ख-**घ-म**-रिष्ट।

| रणाद्विमुक्तं स्थितमेकमाजौ                    | ,      |
|-----------------------------------------------|--------|
| स धार्तराष्ट्रस्त्वरितो बभाषे ।।              | २६॥    |
| दुर्योधनः—                                    |        |
| अयं कथं खिद्भवतो विमुक्तस्                    |        |
| तं वै प्रबाबीत यथा न मुच्येत्।।               | २७     |
| वैशस्पायनः—                                   |        |
| तमत्रवीच्छान्तनवः प्रहस्य                     |        |
| क ते गता बुद्धिरभूत् क वीर्यम्।               |        |
| शान्ति <sup>1</sup> समासाद्य यथा स्थितस्त्वम् |        |
| उत्सृज्य बाणांश्च धनुश्च चित्रम् ॥            | २८     |
| न त्वेव बीमत्सुरलं नृशंसं                     |        |
| कर्तुं न पापेऽस्य मनो निविष्टम् ।             |        |
| जह्यात्र धर्म त्रिदिवस्य हेतोस्               |        |
| सर्वे तु तस्मान हता रणेऽसिष् ॥                | २९     |
| क्षिप्रं कुरून् याहि कुरुप्रवीर               |        |
| विजिल्प गाश्च प्रतियातु पार्थः ॥              | વલા    |
| <sup>2</sup> सम्मोहनास्त्रप्रतिमोहितास्थ      |        |
| यूर्यं न जानीत धनापहारम् ।                    |        |
| पश्यामि वस्त्राभरणानि राजन्                   |        |
| विराटपुत्रेण समाहेतानि ॥                      | ३०॥    |
| 14 Canada Anticolla II                        | 4 - 11 |

<sup>1.</sup> क-च-छ-च-म-परामृश्य। ख-म-परा प्राप्य। 2. अ-क-ध-च-म-कोशेषु इत आरम्य श्लोकसर्य नोपलम्यते

विकीणेतूर्यध्यजकार्स्काणि ।

| गाण्डीवधन्वा प्रवरः कुरूणां             |     |
|-----------------------------------------|-----|
| शङ्कं प्रदक्षी बलवान् बलेन ॥            | ३६॥ |
| ते शङ्खशब्दं तुमुलं निशम्य              |     |
| ध्वजस्य श्रुत्वा नदतोऽन्तरिक्षे ।       |     |
| गाण्डीवशब्देन मुहुर्मुहुस्ते            |     |
| भीता ययुस्सर्वधनं विहाय ॥               | ३७॥ |
| <sup>1</sup> ततोऽर्जुनो दूरतरं प्रभज्य  |     |
| धनं च सर्वे निखिलं निवर्स ।             |     |
| आप्टच्छच तान् दूरतरं प्रयात्वा          |     |
| धनञ्जयस्तत्र कुरून् महात्मा ॥           | ३८॥ |
| कुरूंश्च सर्वानभिवाद्य वाणैर् ,         |     |
| न्यवर्ततोद्यमनाइ <sup>2</sup> शरैस्सह ॥ | ३९. |
| पितामहं शान्तनवं महात्मा                |     |
| द्वाभ्यां शराभ्यामभिवाद्य वीरः ।        |     |
| द्रोणं कृपं चैव कुरुंश्च मान्याञ्       |     |
| शरैविचित्रैराभेवाद्य सङ्ख्वे ॥          | 80  |

<sup>1.</sup> क-ख-घ-म - तानर्जुनो दूरतरं विभन्य। 2. ख-घ-म--शनैस्सः।

दुर्योधनस्योत्तमरत्नचित्नं

चिच्छेद पार्थी मकुटं शरौँघैः ॥

8011:

<sup>1</sup>घनञ्जयं नागमिव प्रभिन्नं

विसृज्य शत्रून् परिवर्तमानम् ।

गास्ता विजित्याभिमुखं प्रयान्तं

ना <sup>श</sup>राकुवंस्ते कुरवोऽभिसर्तुम् ॥

88111

धनञ्जयं सिंहमिवात्तवक्रं

गा वै विजिलाभिमुखं प्रयान्तम्।

उदीक्षितुं पार्थिवास्ते न शेकुर्

यथैव मध्याह्नगतं हि सूर्यम् ॥

8211

रक्तानि वासांसि च तानि गृह्य

रणोत्कटो नाग इव प्रभिन्नः।

जित्वा च वैराटिमुवाच पार्थः

प्रहृष्टरूपो रथिनां वरिष्टः ॥

४३॥

<sup>1.</sup> स-अराजवंशस्य किमर्थमेतिन्नत्यं चु घार्यं मकुटं त्वयेति। सम्पातितं भूमितले सरतं प्रीतस्तदा मात्त्यसुतो बभूव॥ [अधिकः पाठः]]

<sup>2.</sup> क-म—शक्रुवन्तः कुरवः प्रयातुम् । घ—न शक्रुबुस्ते कुरवः प्रयातुम् । घ—न शक्रवंस्ते प्रमुखे प्रयातुम् ।

8811

४५

अर्जुन:-

आवर्तयाश्वान् पशवो जितास्ते

याताः परे प्रैहि पुरं प्रवेष्टुम् ।

उद्घुष्यतां ते विजयोऽद्य शीघं

गात्रं तु ते सेवतु गन्धमाल्यम्।।

माता तु ते नन्दतु बान्धवाश्च

त्वामद्य दृष्ट्या समुदीणहर्षम् ॥

इति श्रीमहामारते शतसहस्त्रिकायां संहितायां वैयासिक्यां विराटपर्वणि एकोनषष्टितमोऽध्यायः ॥ ५९ ॥

॥ ४७ ॥ गोग्रहणपर्वणि सप्ततिंशोऽध्यायः ॥ ३७ ॥

[अस्मिष्मध्याये ४५ श्लोकाः]

# ॥ पृष्टितमोऽध्यायः ॥

अर्जुनेनोत्तरं प्रति युधिष्ठिरादितःवप्रकाशनप्रतिषेधनम् ॥ १ ॥ तथा रमशानमेत्य शमीतरौ गाण्डोवादिनिधानपूर्वकं पुनर्बृहन्नळावेषपरिप्रहेण सारथ्यकरणम् ॥ २ ॥ उत्तरेणार्जुनचोदनया स्वजयोद्घोषणाय नगरं प्रति द्तप्रेषणम् ॥ ३ ॥

वैशस्पायनः--

ततो विजित्य सङ्गामे कुरून् गोवृषभेक्षणः । समानयामास तदा विराटस्य धनं महत् ॥

<sup>1.</sup> क-ध-ड-म-रद्या।

<sup>2.</sup> क-ध-म-विजित्य। ख-च-निहत्य।

मया जिता सा ध्वजिनी कुरूणां मया हि गावो विजिता द्विषद्भयः । एवं तु कामं नगरं प्रविद्य त्वमात्मना कम कृतं वर्वीहि ॥

1188

#### उत्तर:--

यत् ते कृतं कमे न वारणीयं तत् कमे कर्तुं न ममास्ति शक्तिः । न त्वां प्रवक्ष्यामि पितुस्सकाशे यावन्न मां वक्ष्यसि सव्यसाचिन् ॥

2211

<sup>1.</sup> क-ड-वातो यथा मेघमिवा। ख-घ-म-वातो महामेघमिवा।

<sup>2.</sup> अ-च-पादपञ्चकं नास्ति।

वैशस्पायनः---

स शत्रुसेनां तरसा विजित्य आच्छिद्य सर्वे च धनं कुरूणाम् । इमशानमागम्य पुनइशमीं ताम्

अभ्येत्य तस्यौ शरविश्वताङ्गः ॥ १३॥

ततस्स विह्नप्रतिमो महाकिपस् सहैव भूतैर्दिवमुत्पपात ।

तथैव माया विहिता बभूव सा

ध्वजं च सिंहं युयुजे रथे पुन: ॥ १४॥

निधाय तचायुधमाजिमर्दनः

कुरूत्तमानामिषुधीन् ध्वजांसत्। .

प्रायात् स मात्स्यो नगरं प्रवेष्टुं किरीटिना सारथिना महात्मा ॥ १५॥

पार्थश्च कृत्वा परमार्थकर्म निहत्य शत्रून् द्विषतां निहन्ता। विधाय भूयश्च तथैव वेषं

जमाह रक्ष्मीन् पुनरुत्तरस्य ॥ १६॥

## महाभारतम्

| <sup>1</sup> बृ <b>हन्न</b> लावेषमथो विधाय          |            |
|-----------------------------------------------------|------------|
| प्रायात् स मात्स्यं नगरं प्रवेष्टुम् ॥              | 80         |
| पन्थानमुपसङ्गम्य फल्गुनो वाक्यमब्रवीत् ॥            | १७॥        |
| अर्जुन:                                             |            |
| यतो निवृत्ताः कुरवः प्रभग्नाइश्चममास्थिताः ।।       | १८         |
| <sup>2</sup> राजपुत्र प्रपद्यस्य समानीतानि सर्वशः । |            |
| गोकुळानि महाबाहो वीर गोपालकैस्सह ॥                  | १९         |
| ततोऽपराह्वे यास्यामो विराटनगरं प्रति ।              |            |
| आश्वास्य पाययित्वा च परिप्नाव्य च वाजिनः ॥          | २०         |
| गच्छन्तु त्वरितं दूता गोपालाः प्रेषितास्त्वया ।     |            |
| नगरे प्रियमाख्यातुं घोषयन्तु च ते जयम् ॥            | २ १:       |
| वैशस्पायनः—                                         |            |
| उत्तरस्त्वरमाणोऽथ दूतानाज्ञापयत् ततः ।              |            |
| वचनादर्जुनस्येव आचक्षध्वं जयं मम ॥                  | <b>२</b> २ |
|                                                     |            |

इति श्रीमन्महाभारते शतसहिस्तकायां संहितायां वैयासिक्यां विराटपर्वणि षष्ठितमोऽध्यायः॥ ६० ॥ ॥ ४७ ॥ गोग्रहणपर्वणि अष्टाविंशोऽध्यायः॥ ६८ ॥

[असिनध्याये २२ श्लोकाः]

[अधिकः पाठः]

<sup>1.</sup> म-इदमर्धं नास्ति।

<sup>2.</sup> ख-ङ-परस्परमवेक्ष्येव जग्मुस्ते हृतवाससः।

# ॥ एकषृष्टितमोऽध्यायः ॥

विराटेन युधिष्टिरादिभिः सह सुश्रमीदिजयानन्तरं पुरं प्रत्यागम-नम् ॥ १ ॥ तथा उत्तरस्य कुरुविजयाय सह बृहन्नलया गमनश्रवणेन तदः क्षणाय विराटेन सेनाचोदना ॥ २॥ असान्तरे विराटाय दूतैहत्तरज्ञयनिवे-दनम् ॥ ३ ॥ उत्तरजयश्रवणहृष्टेन विराटेन युधिष्टिरेण सह द्यूतदेवनम् ॥ ४ ॥ विराटेनोत्तरप्रशंसने कङ्केन बृहन्नस्या कुरुपराजयकथनम् ॥ ५ ॥ ततो रुष्टेन विराटेन कङ्कस्य कर्णमूळेऽक्षेणाभिहननम् ॥ ६॥ सैरन्ध्रया क्षतात् प्रस्नवतो रक्तस्य निजोत्तरीयेण ग्रहणम् ॥ ७ ॥ तथा विराटेन तद्ग-हणप्रके तस्कथनम् ॥८॥

# वैशस्पायनः---<sup>1</sup>अवजित्य धनं चैव विराटो वाहिनीपतिः । प्राविशन्नगरं हृष्टश् चतुर्भिस्सह पाण्डवैः॥ जित्वा त्रिगतीन् सङ्गामे गाश्चैवानाय्य केवलाः। अशोभत महाराजस् सह पार्थैश्रिश्रया पृत: ॥ तमासनगतं वीरं सुहृदां नन्दवर्धनम् । उपतस्थुः प्रकृतयस् समस्तैन्नीद्वाणैस्सह ॥ संभाजितस्स ताभिस्तु प्रतिनन्द्य स मत्स्यराट्। विसर्जयामास तदा द्विजांश्च प्रकृतीस्तदा ॥ ततस्स राजा मात्स्थानां विराटो वाहिनीपतिः । <sup>2</sup> उत्तरं परिपप्रच्छ क यात इति चान्रवीत् ॥

<sup>1.</sup> क-म-विजित्य गोधनं चापि। घ-विजित्य च धनं चापि।

<sup>2.</sup> ख-प्रविश्यान्तः पुरं रम्यं स्त्रीशतैरुपशोभितम् । [अधिकः पाठः] D-29

<sup>1.</sup> ङ - कुमारमाञ्ज जानीयाद् यदि जीवति वा न वा । [अधिकः पाठः]

| <b>ृ६१]</b>      | विराटपर्वणि - गोग्रहणपर्व                                                                | ४५१        |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|                  | मात्स्यानां महानक्षौहिणीपतिः ।<br>स क्षिप्रं वाहिनीं चतुरङ्गिणीम् ॥                      | <b>१</b> ३ |
| _                | ानीत यदि जीवति वा न वा ।<br>तिष्वण्डो मन्येऽहं न स जीवति ।।                              | १४         |
| तम्ब             | गः—<br>वीद्धर्मेसुतो विराटम्<br>गार्तं विदित्वा क्रुरुभिः प्रतप्तम् ॥                    | १४॥        |
|                  | ला सारथिश्चेन्नरेन्द्र<br>ारे न नेष्यन्ति तवाद्य गाश्च ॥                                 | <b>૧</b>   |
| सर्वा            | र पर्वास्त तवाच पात्र ।<br>न महीपान सहितान कुरुंश्च<br>ाथैव देवासुरनागयक्षान ।           | ,<br>,     |
| अ <b>उं</b><br>स | विजेतुं समरे सुतस्ते<br>वनुष्ठितस्सार्थिना हि तेन॥                                       | <b>१</b> ६ |
| तिगर्तान् नि     | श्चापि ये चान्ये वसुधाधिपाः ।<br>र्जिताञ् श्रुत्वा न स्थास्यन्ति कथक्रन ॥                | १७         |
|                  | <del>नः—</del><br>।हिता दूतास्ते शीघ्रगामिनः ।<br>प्राप्य <sup>1</sup> जयमावेद्यंस्तदा ॥ | १८         |
| राजानं तत        | आचख्युर् मन्त्रिभिर्जयमुत्तमम् ।<br>जां चाप्युपायान्तं तथोत्तरम् ॥                       | १९         |
| 1. क-ख-म-        | -जयं प्रावेदयंसादा। ध-जयमाघोषयंसादा                                                      | Ţ.         |

| दूताः—<br>सर्वो विनिर्जिता गावः कुरवश्च पराजिताः ।                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                       | २०.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| उत्तरस्सह सूरोन कुशळी च परन्तपः ॥                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| कङ्क:—                                                                | *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| दिष्टचा ते निर्जिता गावः कुरवश्च पराजिताः।                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| दिष्टचा <sup>1</sup> जीवति ते पुत्रज्ञ् श्रूयते पार्थिवर्षम ॥         | ₹ १.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| नाद्भुतं त्विह मन्येऽहं यत् ते पुत्रोऽजयत् कुरून् ।                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ध्रुव एव जयस्तस्य यस्य यन्ता बृहन्नरा ॥                               | २२:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <sup>2</sup> देवेन्द्रसारथिश्चैव मातिलेलेयुविक्रमः ।                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| कृष्णस्य सारथिश्चैव न बृहन्नलया समी ॥                                 | २३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| वैशस्पायनः—                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ततो विराटो नृपतिस सम्प्रहृष्टतन्रूरुहः ।                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| श्रुत्वा तु विजयं तस्य कुमारस्यामितौजसः ॥                             | २४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| सन्तोषयित्वा दूतांस्तान् धनरत्नेश्च सर्वशः ॥                          | २४॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <sup>3</sup> गते त्वनुबले तस्मिन् दूतवाक्यं निशम्य तु ।               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <del>उत्तरस्य जयं</del> प्रीतो विराटः प्रत्यभाषत ॥                    | २५॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| विराटः—                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| राजमार्गाः क्रियन्तां वै पताकाभिरऌङ्कृताः ।                           | un international |
| <ol> <li>स्व—ते कुशली पुत्रश्।</li> <li>म—जीवति पुत्रस्ते।</li> </ol> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2. इ-च-म-नास्त्ययं स्ठोकः।                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3. <b>ख—</b> गते खनुजने तस्मिन्। अ—हर्षेण महताऽऽविष्टो।               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| ं६१]           | विराटपर्वणि - गोग्रहणपर्व                   | ४५३         |
|----------------|---------------------------------------------|-------------|
| पुष्पोपहारैगच  | र्यन्तां देवताश्चापि सर्वशः ॥               | २६॥         |
| कुमारा योधस्   | <b>ु</b> ख्याश्च गणिकाश्च खळङ्कताः ।        |             |
| वादिवाणि च     | सर्वाणि प्रत्युद्यान्तु सुतं मम ॥           | २७॥         |
| भवन्           | ा ते ल <b>ब</b> धजये सुते मे                |             |
| ų              | ौराश्च नार्यश्च <sup>1</sup> परे च मर्ताः । | •           |
| ते शु          | इवस्ताः प्रभवन्तु मार्गे                    |             |
| ₹              | रुगन्धमाल्याभरणाश्च नायै: ।।                | २८॥         |
| भजन            | तु सर्वा गणिकास्स्रतं मे                    |             |
| =              | गर्यश्च <sup>2</sup> सर्वास्सहसोदराश्च ।    |             |
| स्वलङ्         | हृतास्ता सुभगा <sup>3</sup> स्सुवेषाः       | <b></b><br> |
| 9              | -<br>व्रतस्य पन्थानमनुत्रजन्तु ॥            | २९॥         |
| घण्टापणवकः     | शीघं मत्तमारुह्य वारणम्।                    |             |
| शृङ्गाटकेषु स  | र्वेषु समाख्यातु जयं मम ॥                   | ३०॥         |
| उत्तरा च कुर   | नारीभिर् बह्वाभरणभूषिता ।                   |             |
| सर्खी विजित    | सङ्ग्रामां प्रत्युद्यातु बृह्न्नलाम् ॥      | ३१॥         |
| वैशस्पाय       | नः—                                         |             |
| श्रुत्वा तु वच | नं राज्ञः पौरास्खिस्तिकपाणयः।               |             |
| 1. क-ख-म-      | gt l                                        |             |

<sup>2.</sup> क-च-कम्याः सह सैनिकाभिः। ख-म-सर्वाः सहसैनिकाश्च।
3. क-ख-च-श्च वेश्याः।

स्वस्ति क्रियागीतजयप्रधानाः \*।। 3411 प्रशाप्य सेनां कृन्याश्च गणिकाश्च ख्रुङ्कताः ।

मत्स्यराजो महाप्राज्ञः प्रहृष्ट इदमत्रवीत्।। 3811

ं विराटः— अक्षानाहर सैरन्ध्रि कङ्क दूतं प्रवर्तताम् ॥ ₹ vs.

1. अ-घ-ड-च-म-कोशेषु इदमर्थं न दर्यते। ल-तथैव चक्रुः संदृष्टाः पोराः स्वस्तिकपाणयः । [पाठान्तरम्]

2. **अ-ख-ङ-म-मा**गधाश्र

४५४

3. अ-परार्घ्यवेषैः प्रमदाजनस्य वन्दिप्रवादैः पणवानकेश्च। तथैव वाद्यैस्सह राङ्खमुख्यैर् अन्यैश्च वाद्यमधुरप्रणादैः॥

[पाठान्तरं]

4. म-सकंसतालं। ख-समं सतालं। ङ-समं सतालेश्। \* सर्वेषु कोशेषु अतैवाध्यायसमाधिर्दश्यते ॥

| ६१]                     | विराटपर्वणि - गोग्रहणपर्व                 | ४५५      |
|-------------------------|-------------------------------------------|----------|
| वैशस्पायनः-             |                                           |          |
| तं तथावादिनं ह          | ष्ट्रा पाण्डवः प्रत्यभाषत ॥               | ३७॥      |
| कङ्क:                   |                                           |          |
| न दोवितव्यं हुष्टे      | न कितवेनेति नइश्रुतम् ।                   |          |
| न त्वामद्य मुद्रा       | युक्तम् अहं देवितुमुत्सहे ॥               | ३८॥      |
| प्रियं तु ते चिक        | ोर्षामि वर्ततां यदि रोचते ॥               | ३९       |
| 1विराटः—                |                                           |          |
| स्त्रियो गावो हि        | रण्यं च यचान्यद्वसु किञ्चन ।              |          |
| न में किञ्चित् त        | वया रक्ष्यम् अन्तरेणापि देवितम् ॥         | ४०       |
| <b>毒靈:</b> —            |                                           |          |
| किं ते चूतेन रा         | जेन्द्र बहुदोषेण मानद् ।                  |          |
| देवने बहवो दो           | षास् तस्मात् तत् परिवर्जयेत् ॥            | 8.6      |
| श्रुतस्ते यदि वा        | दृष्टः <b>षाण्डवो वा युधिष्ठिरः</b> ।•    |          |
| स राज्यं धनमक्ष         | स्य्यं पणमेकममन्यत ॥                      | ४२       |
| कृष्णां च भाया          | दयितां भ्रातृंश्च विदशोपमान् ।            |          |
| निस्सं <b>श</b> यं स वि | हतवः पश्चात् तपति पाण्डवः ॥               | ४३       |
| विविधानां च र           | त्नानां घनानां च पराजये ।                 |          |
| अथ क्षितिविना           | शश्च वाक्पारुष्यमनन्तरम् ॥                | 88       |
| अविश्वास्यं बुधै        | र्नेत्यम् एकाह्वा द्रव्यनाशनम् ।          |          |
| 1. ख-ङ-चूतं व           | र्क्तुं न वाञ्छामि नरेन्द्र जनसंसदि। [अधि | कः पाठः] |

| ४५६                              | महाभारतम्                         | [અ.  |
|----------------------------------|-----------------------------------|------|
| चूते हारितवान् स                 | वं तस्माद् द्यूतं न रोचये ॥       | . 84 |
| अथवा मन्यसे रा                   | जन् दीव्यतां यदि रोचते ॥          | ४५॥  |
| वैशम्पायनः—<br>एवमाभाष्य वादैस   | तु क्रीडतस्तौ नरोत्तमौ ।          | ,    |
| प्रवर्तमाने चूते तु              | ्<br>मात्स्यः पाण्डवमत्रवीत् ॥    | ४६॥  |
| विराटः—<br>पइय पुत्रेण में यु    | द्धे तादृशाः कुरवो जिताः ।        |      |
| · .                              | देवैरपि सुदुर्जयाः ॥              | ४७॥  |
| वैशस्पायनः—<br>ततोऽत्रवीद्धमेराज | े<br>ो चूते मात्स्यं युधिष्ठिरः ॥ | 86   |
| ं युधिष्टिरः—                    |                                   |      |
| <b>दिष्टचा ते वि</b> जित         | । गावः कुरवश्च पराजिताः ।         |      |
| अत्यद्भुतमहं मन्ये               | उत्तरश्चेत् कूरू झयेत् ॥          | ४९   |
| <sup>1</sup> यन्ता बृहन्नला र    | ास्य सा कथञ्चिद्विजेष्यते ॥       | 8९॥  |
| वैशस्पायनः-                      |                                   |      |
| ततो विराटः क्षुनि                | मेतो मन्युना च परिप्रुतः।         |      |
| उवाच वचनं ऋुढ                    | ः परित्राजमनन्तरम् ॥              | 4011 |
| विराटः—                          |                                   |      |
| ताहशेन तु योधेन                  | । महेष्वासेन धीमता ।              |      |
| कुरवो निर्जिता यु                | द्धे तत्र किं ब्राह्मणाद्भुतम् ॥  | 4811 |
| 1. म-इदमर्ध ना                   | स्ति। १०१४ वर्षा                  |      |

[अधिकः पाठः]

ख-घ-ङ-यस बाहुबळे तुल्यो न भिवष्यित कश्चन ।
 अतीव समरं दृष्ट्वा हवीं यस्याभिव वैते ॥
 किमेवं पुरुषो लोके दिवि वा भुवि विद्यते ।

| ६१]                      | विराटपर्वणि - गोग्रहणपर्व                       | ४५९:         |
|--------------------------|-------------------------------------------------|--------------|
| बहुशः प्रति              | वेद्ध <sup>1</sup> स्सन् न चेद्वाचं नियच्छसि ॥  | ६८:          |
|                          | विद्येत न कश्चिद्धर्ममाचरेत् ॥                  | ६८॥          |
|                          | गो राजा सोऽक्षेणाभ्यहनद्भृशम् ॥                 | ६९           |
| _                        | गिामं बाहुमुद्यम्य दक्षिणम् ।                   | •            |
| <sup>3</sup> विराटः प्रा | इरत् ऋद्धः कर्णमाश्रित्य दक्षिणम् ॥             | <b>(9</b> 0) |
| मुखे युधिष्ठि            | रं कोपान्मैवमित्यवभर्त्सयन् ॥                   | 9011         |
| बलवत् प्रति              | विद्धस्य ततइशोणितमागमत् ॥                       | ७१           |
| अक्षेणाभिहत              | ो राजा विराटेन महीपतिः।                         |              |
| तूष्णीमासीन              | महाबाहुः कृष्णां सम्प्रेक्ष्य दुःखितः ॥         | ७,२          |
| तस्य रक्तोत्प            | छिनिभं शिरसइशोणितं तदा ।                        |              |
| प्रावर्तत मह             | वाहोर् अभिघातान्महात्मनः ॥                      | ७३.          |
| तद्रप्राप्तं मही         | ां पार्थः पाणिभ्यां <sup>4</sup> समधारयत् । 🔌   |              |
| अवैक्षत च                | धर्मोत्मा द्रौपदीं पार्श्वतस्थिताम् ॥           | ७४           |
| सा वेदनाम                | भिज्ञाय भर्तुश्चित्तवशानुगा ।                   |              |
| सा विषणा                 | व भीता च कुढा च द्रुपदात्मजा॥                   | ७५           |
| बाष्पं नियग              | न्य <sup>5</sup> दुःखेन भर्तुर्निइश्रेयकारिणी । |              |
|                          |                                                 |              |

क-ख-६-म — स्त्वं!
 क-ख-६ नवाहुं तक्षकभोगाभमुस्क्षिप्य समलङ्कृतम्। ख-म — तस्य।
 अ-ङ-च-म—इदमर्थं नास्ति। 4. क-व — समवारयत्।
 क-व — दुःखं च। म — दुःखं च भर्तृनि। ख — कृष्क्रेण भर्तुनिइश्रेयसैषिणी।

## महाभारतम्

उत्तरीयेण सूक्ष्मेण तूर्णं जन्नाह शोणितम् ॥ 6€ निग्ह्य रक्तं वस्रेण सैरन्ध्री दःखमोहिता । सौवर्णं गृह्य भूङ्गारं शोणितं तदपामृजत् ॥ 90 युधिष्टिरस्य राजेन्द्र द्रुपद्<sup>1</sup>स्थात्मजा तदा ॥ ७७॥ विराट:-सैरन्ध्रि किमिदं रक्तम् उत्तरीयेण गृह्यते। कोऽल हेत्रविंशालाक्षि तन्ममाचक्ष्व तत्त्वतः ॥ 1100 ਲੈਂਡਵਈ-रक्तविन्दूनि कङ्कस्य यावन्ति धरणीं ययुः । ताबद्वर्षाणि ते राष्ट्रेष्वनावृष्टिभीवष्यति ॥ ७९॥ एतं निमत्तं मात्स्येन्द्र कङ्कस्य रुधिरं मया । गृहीतमुत्तरीयेण विनाशो मा भवेतृ तव<sup>2</sup> ॥ 6011

> इति श्रीमहाभारते शतसहिष्ठकायां संहितायां वैयासिक्यां विराटपर्वणि एकषष्टितमीऽध्यायः॥ ६९ ॥ ॥ ४७ ॥ गोग्रहणपर्वणि एकोनचत्वारिंशोऽध्यायः॥ ३९॥ िअसिब्बध्याये ८०॥ श्लोकाः

l. क-ख-ध-म-स्य सुता।

<sup>2.</sup> ख-घ-यतीशं यो विहन्येत तस्यायुर्विनिशिष्यति ।
यो यतीशं नियम्येत सहसं यातना यमे ॥
यतौ रक्तं दर्शयति यावत्पासुरगृह्यत ।
तावन्तः पितृह्योकस्थाः पितरः प्रपतन्त्यधः ॥
इति ज्ञात्वा विराटेन्द्र एतं रक्तं च वाससा ।
मया तव हितार्थाय त्विय प्रणयकारणातु ॥ [अधिकः पाटः]

# ॥ द्विषष्टितमोऽध्यायः ॥

अर्जुनकुरुयुद्धदिदक्षया समागतेदेंवैरर्जुनं स्टाघमानैः सिद्धः पुन-स्स्वर्गं प्रति गमनम् ॥ १ ॥ उत्तरेण सवादिवधोषं पारैः प्रत्युद्धम्यमानेन स्वनगरप्रवेशनम् ॥ २ ॥ उत्तरेण राजाभ्यनुश्चयाऽन्तःपुरमेख तदिभवा-दनम् ॥ ३ ॥ युधिष्टरज्ञणावलोकनभीतोत्तरचोदनया विराटेन युधिष्टर-क्षमापणम् ॥ ४ ॥ ततोऽर्जुनस्थान्तःपुरप्रवेशः ॥ ५॥ उत्तरस्यैव जेतृःवभ्रम-दृष्टेन विराटेन तत्प्रशंसनम् ॥ ६ ॥ तेन तं प्रति कस्यचिद्देवपुत्तस्यैव जेतृ-त्वकथनम् ॥ ७ ॥ ततोऽर्जुनेनोत्तराप्रभृतिभ्यः कुरुवस्त्रपदानम् ॥ ८ ॥ भीमार्जुनादिभी रातौ युधिष्टिरस्मीपगमनम् ॥ ९ ॥ युधिष्टिरेण सद्दर्षं स्वानिभमाषणे अर्जुनेन भीमं प्रति तत्कारणप्रश्नः ॥ १० ॥ युधिष्टिरेण तं प्रति विराटेनाक्षताडनस्य तत्कारणत्वकथनम् ॥ ११ ॥ भीमादिभिः क्रोधाद्विराटवधाध्यवसाये युधिष्टिरेण हेतुकथनेन तत्वतिषेधनम् ॥ १२ ॥

#### जनमेजय:-

| युद्धं त्वमानुषं द्रष्टुम् आगतास्त्रिदशेश्वराः । |    |
|--------------------------------------------------|----|
| किमकुर्वन्त ते पश्चात् कथयस्व ममानय ॥            | 8: |
| वैशस्पायनः— <sup>°</sup>                         |    |
| वासवप्रमुखास्सर्वे देवास्सर्षिपुरोगमाः ।         |    |
| यक्षगन्धर्वसङ्घाश्च गणा ह्यप्सरसां तथा।।         | ₹. |
| युद्धं त्वमानुषं दृष्ट्वा कुरूणां फल्गुनस्य च ।  |    |
| एकस्य च बहूनां च रौँद्रमत्युग्रदर्शनम् ॥         | 3  |
| अस्त्राणामथ दिञ्यानां प्रयोगानथ सङ्ग्रहान् ।     |    |
| छयु सुष्टु च चित्रं च कृतीनां च प्रयत्नतः ॥      | 8  |
| भीष्मं शारद्वतं द्रोणं कर्णं गाण्डीवधन्वना ।     |    |

| •                                                      | ·                              |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------|
| .४,६२ महाभा                                            | रतम् ्ञ.                       |
| जितांश्चान्यान् भूमिपालान् दृष्ट्वा                    | जग्मुर्दिवौकसः ॥ ५             |
| सर्वे ते परितुष्टाश्च प्रशस्य च मु                     | हुमुँहुः ।                     |
| असङ्गगतिना तेन विमानेनाशुग                             | ामिना ॥ ६                      |
| प्रतिजग्मु <sup>1</sup> रसङ्गेन त्रिदिवं च दि          | वौकसः ॥ ६॥                     |
| <sup>2</sup> कुरवोऽर्जुनवाणैश्च ताडिताइश               | राविक्षताः ।                   |
| कुरूनभिमुखा यातास् समप्रबद                             | व्वाह्नाः ॥ ७॥                 |
| विराटनगराचैव गजाश्वरथसङ्कृ                             | ग्रः ।                         |
| योधैः क्षत्रियदायादैर् बळवद्भि                         | (धिष्ठिताः ॥ ८॥                |
| ंविराटप्रहिता सेना नगराच्छीः                           | <b>।</b> यायिनी ।              |
| <b>उत्तरं</b> सह सूतेन प्रत्ययात् तम                   | नन्तरम् ॥ ९॥                   |
| ्तंस्मिस्तूर्यशताकीणे हस्त्यश्वरथस्                    | <u>ाङ्क</u> ुले ।              |
| प्रहर्षस्त्रीकुमाराणां तुमुलस्समप                      | चत्।। १०॥                      |
| अर्जुनस्तु ततो दृष्ट्वा सैन्यरेणुं व                   | तमुत्थितम् ।                   |
| 1. क-ध-रसङ्ख्येन। ख-रस                                 |                                |
| 2. ख-च-कुरवो निर्जितास्सर्वे भी                        |                                |
| अजय्यास्त्रिदशैस्सर्वैः से<br>पार्थेनैकेन सङ्ग्रामे वि |                                |
|                                                        | कस्य धर्मस्य वा फलम्॥          |
| किमाश्चर्यं फल्गुनेऽस्मि                               | न् यो रुद्रेण न्ययोधयत्।       |
| निवातकवचानाजौ यिं                                      | व्रशस्कोटिसम्मितान् ॥          |
| तस्य चैतत् किमाश्चर्यं स                               | तुवन्त इति ते सुराः।           |
|                                                        | स्रयाविष्टचेतसः ॥ [अधिकः पाठः] |
| 3. क <b>-ख-ध</b> ्रिन्दमम्।                            | <b>,</b>                       |

| ६२] विराटपर्वाणि - गोग्रहणपर्व                       | ४६३ |
|------------------------------------------------------|-----|
| सैन्यध्वजं निशाम्याथ वैराटि समभाषत ॥                 | ११॥ |
| ,अर्जुनः —<br>नगरे तुमुऌइशब्दो रेणुश्चाक्रमते नभः ।  |     |
| किं नु खल्वपयातास्ते नगरं कुरवो गताः ॥               | १२॥ |
| ते चैव निर्जिताऽस्माभिर् महेष्वासास्सुतेजसः।         |     |
| आमुख्र कवचं वीर चोदयस्व च वाजिनः ॥                   | १३॥ |
| जवेनाभिप्रपद्यस्व विराटनगरं प्रति ॥                  | १४  |
| न तावत् तल्लिनेघीषं गाण्डीवस्य च निस्वनम् ।          |     |
| ध्वजं वा दर्शयिष्यामि कदाचित् खजनो भवेत् ॥           | १५  |
| उत्तर:—                                              |     |
| सेनाप्रमेतन्मात्स्यानां गणिकाश्च खळङ्कृताः।          | •   |
| कन्या रथेषु दृइयन्ते योधा विविधवाससः ।।              | १६  |
| <del>उत्त</del> रामत्र पइयामि सखीभिः परिवारिताम् ।   | •   |
| अनीकानि प्रकाशन्ते हस्तिनोऽश्वाश्च वर्मिताः ।        | १७  |
| पादाता रथिनश्चैव बहवो न च शस्त्रिणः।                 |     |
| विराटवचनात् सर्वे संहृष्टाः प्रति¹भान्ति मे ॥        | १८  |
| न च मेऽत्र प्रतीयातश् चित्तस्य स्वजने यथा ॥          | १८॥ |
| वैशम्पायनः—                                          |     |
| तत्रशीघ्रं समागम्य उत्तर <sup>2</sup> स्खजनं विमुः । |     |

<sup>1</sup> क-ख-घ-भाति। 2. क-खजनो बहु। परस्परमित्रव्नं सस्यजे तं समागतम्। ख-घ-छ-म-स्वजनं बहु॥ परस्परमित्रव्नः सस्यजे तं समागतम्॥

| ४६४                       | महाभारत <b>म्</b>        | [अ.          |
|---------------------------|--------------------------|--------------|
| परस्परममिल्रन्नस् सस्व    | ने तं समागतः ॥           | 891r         |
| प्रीतिमान पुरुषव्याद्यो ह | ह्षेयुक्तः पुनः पुनः ॥   | ं <b>२</b> ० |
| जना.—                     |                          |              |
| दिष्टचा जयसि भद्रं ते     | दिष्टचा सूता बृहन्नला ।  |              |
| दिष्टया सङ्गाममागम्यः     | भयं तव न किञ्चन ॥        | २१           |
| उत्तरः—                   |                          |              |
| अजैषीदेव ताञ्जिष्णुः कु   | रूनेकरथो रणे।            |              |
| ेएतस्य बाहुवीर्यं तद् र   | ोन गावो जिता मया ॥       | २२           |
| कुरवो निर्जिता यस्मात्    | सङ्गामेऽभिततेजसः।        |              |
| अकाषींदेष तत् कम देव      | ापुत्रोपमो युवा <b>॥</b> | २३           |
| एषं तत् पुरुषव्याद्री वि  | क्षोभ्य कुरुमण्डलम्।     |              |
| गावः प्रसद्य जितवान्      | रणे मां चाभ्यपालयत् ॥    | २४           |
| वैशम्पायन⁄-               | •                        |              |
| उत्तरस्य वचक्रशुत्वा शंस  | ामानस्य चार्जुनम् ।      |              |
| चोदिता राजपुत्रेण जयं     | मङ्गलवादिनः ॥            | २५           |
| ततो गन्धेश्च माल्येश्च    | पूरिश्च वसुसम्भृतै: ।    |              |
| कन्याः पार्थममित्रप्तं कि | रन्त्यस्समपूजयन् ॥       | २६           |
| आपूर्यमाणो माल्यैश्च ग    | न्धेश्च विविधेरग्रुभैः।  |              |
| सम्पूज्यमानो लोकेन न      | गरद्वारमागमत् ॥          | २७           |
| 1. अ-ड-च-एकस्य युधि       | वीर्थेण युधि             | c            |

<sup>1.</sup> क-पुरा विराटस्य महाबलस्य। निष्क्रम्य भूमिञ्जयमभ्यनन्दन् बृहन्नलासार्थिनं प्रशस्य ॥

<sup>2.</sup> **क-ख़-छ-पु**न्ये। [इति पाठान्तरम्] \* सर्वेषु कोशेषु अत्रैवाध्यायसमाप्तिर्दश्यते।

D-30

| <b>'६२</b> ]               | विराटपर्वेणि - गोग्रहणपर्व                | ४६७   |
|----------------------------|-------------------------------------------|-------|
| इन्द्रं वाऽप्रि कुवे       | रं वायमं वा वरुणं तथा।                    |       |
| मम शोणितकती                | रं मृद्गीयात् किं पुनर्नरम् ॥             | ३९॥   |
| क्षणमात्रं स तत्रै         | व द्वारि तिष्ठतु वीर्यवान् ॥              | ४०    |
| वैशम्पायनः-                | -                                         |       |
| इति प्रोवाच धम             | र्गात्मा युधिष्ठिर उदारधीः ॥              | 8011  |
| इत्युक्तवा क्षमय           | । युक्तो धर्मराजो युधिष्टिरः ।            |       |
| सभायां सह मा               | त्स्येन तूष्णीमुपविवेश ह ॥                | 8 र ॥ |
| ततो राजसुतो व              | चेष्टः प्राविशत् पृथिवीञ्जयः ॥            | ४२    |
| <sup>1</sup> अभिवाद्य पितु | : पादें। धर्मराजस्य पश्चतः <sup>2</sup> । |       |

<sup>1.</sup> क-ब-म-सोऽभिवाद्य। ख-ववन्देस।

### वैशम्पायनः-

स पुतस्य वचरश्रुःवा विराटो राष्ट्रवर्धनः । प्रत्युवाचोत्तरं वाक्यं साध्वसाद् ध्वस्तमानसः ॥

### विराट:-

पुत्त ते विजयं श्रुत्वा प्रहृष्टोऽहं महाभुज। अक्षश्रीद्वनयाऽनेन कालक्षेपमकारिषम्॥ तदाऽजयत् कुरून् सर्वान् उत्तरो राष्ट्रवर्धनः।

<sup>2.</sup> ख-च-परयन् युधिष्ठिरं दृष्ट्या वक्षया चरणौ पितुः।
सोऽभिवाद्य तती दृष्ट्या कक्कस्य रुधिरण्लुतम्॥
इदयेऽदद्यत तदा मृत्युप्रस्त इवोत्तरः॥
को वा जिगमिषुर्मृत्युं केन स्पृष्टः पदोरगः॥
श्रोतियो बाह्यणश्रेष्ठ इन्द्रासनरतिक्षमः।
पूजनीयोऽभिवाद्यश्च न प्रवाश्योऽयमीदृशः॥

| ४६८                         | महाभारतम्                                           | [अ.          |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------|--------------|
| ततो रुधि                    | रसिक्ताङ्गं <sup>1</sup> धर्मराजमपश्चत ॥            | 83           |
| भूमावेका                    | न्त आसीनं सैरन्ध्रचा समुपस्थितम् ॥                  | 8311         |
| ***                         | च्छ राजानं त्वरमाण इवोत्तरः ॥                       | 88           |
| उत्तर                       | <b>:</b>                                            |              |
| केनायं त                    | ।डितो विप्रः केन पापिमदं कृतम् ।।                   | 8811         |
| 2 वि                        | राट:                                                |              |
| मयाऽयं र                    | ताडितो जाल्मो न चाप्येतावद्हेति।                    |              |
| मया प्रशस्                  | यमानेऽपि त्वयि षण्डं प्रशंसति ॥                     | 8411         |
| ताडितोऽर                    | गं मया पुत्र दुरात्मा शत्रुपक्षकृत् ।               |              |
| बृह् <b>न</b> लाप्र         | शंसाभिर् <sup>3</sup> असृया मे महत्तमा ॥            | 8 ह।।        |
| <sup>4</sup> उत्त           | ₹:-                                                 |              |
| अकार्यं त्व                 | पत्कृतं राजन् क्षिप्रमेष प्रसाधताम् ।               |              |
| पूर्वतोऽ <mark>न</mark> ुवृ | तम्—                                                |              |
|                             | इत्युक्तं हि मया पुत्र नेति कङ्को बृहक्रला॥         |              |
|                             | अजयत् सा कुरून् सर्वान् इति मामबवीनसु               | हु: ॥        |
|                             | प्रशंसिते मया पुत्र विजये तव विश्रुते।              |              |
|                             | बृहन्नलाया विजयं कङ्कोऽस्तुवत वै रुषा ॥             | [अधिकः पाठः] |
| 1. क <b>−घ</b> ~ड           | s−म <del>−</del> अनेकाग्रमनागसम्।                   |              |
| 2. <b>च</b> —को             | वा जिगमिषुर्मृत्युं केन स्पृष्टः पदोरगः।            | [अधिकः पाठः] |
|                             | ।-च-म-अम्यस्याम्यहं भृशम्।                          |              |
| ⁴. ख−च−                     | श्रुत्वा पितुर्भृत्यं क्रुद्धः पितरं वाक्यमत्रवीत्। | [आधकः पाठः]  |

| ६२] विराटपर्वणि - गोग्रहणपर्व                    | ४६९         |
|--------------------------------------------------|-------------|
| मा त्वा ब्रह्मद्विषं घोरं समूलमुपनिर्दहेत् ॥     | ४७॥         |
| 1वैशस्पायनः—                                     |             |
| ैपुत्रस्य वचनं श्रुत्वा विराटो राष्ट्रवर्धनः ।   |             |
| क्षमयांमास कौन्तेयं छन्नं त्राह्मणतेजसा ॥        | ४८॥         |
| क्षमयन्तं तु राजानं पाण्डवः प्रत्यभाषत ॥         | .86         |
| <b>कङ्कः<del>ः</del></b>                         |             |
| चिरं क्षान्तं मया राजन् मन्युर्मम न विद्यते ॥    | ४९॥         |
| यदि सा तत् पते द्भूमौ रुधिरं मम पार्थिव ।        |             |
| सराष्ट्रस्विमहोच्छेदम् आपद्येथा नर्राम ॥         | ५०॥         |
| न दूषयामि राजेन्द्र यस्तु हन्याददूषकम् ।         |             |
| फलं तस्य महाराज क्षिप्रं दारुणमाप्नुयात् ॥       | ५१॥         |
| वैशस्पायनः—                                      |             |
| शोणिते तु व्यतिकान्ते प्रविवेश बृहत्रला ।        |             |
| आभिवाद्य महाराजं कङ्कं चाप्युपतिष्ठत ॥           | <b>५</b> २॥ |
| 1. ख-च-यावन्न क्षयमायाति कुळं सर्वमशेषतः।        |             |
| स्फीतं बुद्धं च माल्यानाम् अयं तावत् प्रसाद्यता  | म् ॥        |
| प्रणस्य पादयोरस्य दण्डवत् क्षितिमण्डले ।         |             |
| प्रगुद्ध तावत् पाणिस्याम् अयं नावत् प्रसाद्यताम् | II          |

प्रशृह्ण तावत् पाणाश्याम् अय तावत् प्रसाधताम् ॥
दक्षण पाणिना स्पृष्ट्वा शपे त्वां क्षमितं मया ।
इति यावद्ददेत् कङ्क अयं तावत् प्रसाधताम् ॥ [अधिकः पाठः]
2. क-च-म् स पुत्रस्य वचः ।
ख-पुत्रेणैवमभिहितो विराटस्साध्वसाकुछः। [ पाठान्तरम् ]

<sup>1.</sup> क-घ-ङ-च-म-कैकेयीनन्दि।

<sup>2.</sup> म-इदमर्धं नास्ति।

<sup>3.</sup> म-रणे यं प्रेक्ष्य सीदन्ति हृतवीर्यपराक्रमाः।
कृषेण तेन ते तात कथमासीत् समागमः॥ [अधिकः पाठः]

<sup>4.</sup> म-इदमर्ध अस नास्ति। 5. अ-इदमर्ध न दश्यते

| ६२]                           | विराटपर्वणि - गीग्रहण                   | ापर्वे ४७१ |
|-------------------------------|-----------------------------------------|------------|
| यस्य तद्विश्रुतं              | लोके ब्रह्मचर्य सुदुष्करम्।             |            |
| पितुः कृते कृत                | तं घोरं महद्रतमनुत्तमम्।                | <b> </b>   |
|                               | पूर्व जामदग्न्येन वे सह                 | • •        |
|                               | ञ्याघ न च युद्धे पराजितः                |            |
| पराक्रमे च दु                 | र्धर्षो विद्वाञ् शूरो जितेन्द्रि        | (य: ।      |
|                               | विधी विश्रुतस्सर्वकर्मसु ॥              | દ્ રૂ      |
| तेन ते सह भ                   | िष्मेण कुरुष्टुद्धेन संयुगे।            |            |
| युद्धमासीत् क                 | थं तेन सर्वमेतद् व्रवीहि                | मे॥ ६४     |
| आचार्यपुत्नो स                | ग्रह्यूरस् सर्व <mark>शस्तां वरः</mark> | 1          |
| तेन वीरेण ते                  | तात कथमासीत् समागमः                     | ः॥ ६५      |
| सर्वे चैव महा                 | वीयो धार्तराष्ट्रा महाबलाः              |            |
| तैश्च वीरैश्च ते              | तात कथमासीत् समागम                      | ः॥ ६६      |
| उत्तरः—                       | •                                       |            |
| न मया निर्जि                  | ता गावो न मया कुरवो ।                   | जेताः ।    |
| कृतंच कर्भ त                  | ात् सर्वं <b>देवपुत्रेण केन</b> चिर     | र्॥ ६७     |
| स हि भीतं द्र                 | वन्तं मां <sup>1</sup> भीष्मद्रोणमुखा   | र् कुरून्। |
| <sup>2</sup> दृष्ट्वा विषण्णं | सङ्गामे देवपुत्रो न्यवारय               | न् ॥ ६८    |
|                               | पस्थे वज्रहस्तनिभो युवा ।               |            |
| तेन ते निर्जित                | ।। गावः कुरवस्तेन निर्जित               | तः ॥ ६९    |
|                               |                                         |            |

<sup>1.</sup> अ-क-ध-छ-च-म - देवपुतो न्यवारयत्। 2. इदमर्थे ख-कोश एव वर्तते

<sup>1.</sup> अ-ङ<del>-च-</del>प्र**ভল্ল**।

<sup>2.</sup> म-इदमर्ध नास्ति।

| ६२]                    | विराटपर्वणि - गोग्रहणपर्व                 | ४७३       |
|------------------------|-------------------------------------------|-----------|
| ह्यानां च गजा          | नां च शूराणां च धनुष्मताम् ।              |           |
| निहेतानि सहस्र         | ाणि भग्ना च कुरुवाहिनी ॥                  | ७९        |
| सूतपुत्रं शरैविंद्व    | श हयान् हत्वा महारथः।                     |           |
| देवपुंत्रसमस्सङ्       | ख्ये रक्तं वस्त्रं समाददे ॥               | ८०        |
| चतुर्भिः पुनरान        | च्र्छेद् भीष्मं शान्तनवं रणे ।            |           |
| स तं विद्धा हर         | गंस्तस्य नास्य वस्त्रं समाददे ॥           | ८१        |
| दुर्योधनं च बल         | वान् वाणैर्विव्याघ सप्तभिः।               |           |
| तं स विद्धा हर         | यांश्चास्य पीतं वस्त्रं समा <b>ददे ।।</b> | ८२        |
| द्रोणं कृपं च ब        | छवान् सोमदत्तं जयद्रथम् ।                 |           |
| भूरिश्रवसमिन्द्रा      | भं शकुनिं च महारथम् ॥                     | ८३        |
| विभिक्षि <b>भि</b> इश् | विद्वा दुइशासनमुखानपि ।                   |           |
|                        | वस्त्राणि महाहीण्याजहार सः ५              | <b>68</b> |
| द्वाभ्यां शराभ्यां     | ं विद्धा तु तथाऽऽचार्यसुतं रणे।           |           |
| चापं छित्त्वा वि       | कर्णस्य नीले चादत्त वाससी ॥               | 64        |
| विराटः—                |                                           |           |
|                        | हाबाहुर् देवपुत्रो महायशाः।               |           |
| यो ममामोचय             | त् पुत्रं कुरुभिर्प्रस्तमाहवे ॥           | ८६        |
|                        | त्रव्नं द्रष्टुमर्चितुमेव च ।             |           |
| येन में त्वं च         | गावश्च मोक्षिता देवसूनुना ॥               | 60        |

<sup>1.</sup> अ-क-ध-च-म-कोशेषु-अयं श्लोको न दृश्यते।

<sup>2.</sup> अ-क-ख-च-म-सतेण

<sup>3</sup> अ-क-ख-घ-ङ-च-मिन्दरं प्रविशन्तं तमनुगम्य स माल्यजः।
आमन्बियता कौन्तेयमुत्तरो वाक्यमब्रवीत् ॥
इति राज्ञः प्रवक्ष्यामि धर्मराजं युधिष्ठिरम्।
[अधिकः पाठः]

<sup>\*</sup> सर्वेषु कोशेषु अत्रैवाध्यायसमाप्तिर्धश्यते।

| २] | विराटपर्वणि - गोग्रहणपर्व                          | ४७५ <sub>%</sub> |
|----|----------------------------------------------------|------------------|
|    | कृत्वा महत् कम तदाऽऽजिमध्ये                        |                  |
| •  | दिदृक्ष्या सोऽभिजगाम पार्थम् ॥                     | 9811             |
|    | <sup>1</sup> सम्प्रे <b>क्षमा</b> णस्स तु धर्मराजं |                  |
| •  | पप्रच्छ पार्थोऽथ स भीमसेनम् ॥                      | 94               |
| अ  | र्जुनः—                                            | •                |
|    | किं धर्मराजो हि यथापुरं मां                        | •                |
|    | मुखं प्रतिच्छाद्य न चाह किञ्चित् ॥                 | ९५॥              |
| वै | शस्पायनः—                                          |                  |
|    | तमेवमुक्त्वा <sup>2</sup> प्रतिशङ्कमानं            |                  |
|    | दृष्ट्वाऽर्जुनं भीमसेनं च राजा ।                   |                  |
|    | तलात्रवीत् तावभिवीक्य राजन्                        |                  |
|    | युधिष्टिरस्तत् परिमृज्य रक्तम् ॥                   | ९६॥              |
| यु | धिष्ठिर:—                                          |                  |
|    | दुरात्मना त्वय्यभिपूज्यमाने                        |                  |
|    | विराट <sup>3</sup> राजेन हतोऽस्मि पार्थ।           |                  |
|    | तस्मात् प्रहाराद्रुधिरस्य विन्दून्                 |                  |
|    | पश्यन चेमे पृथिवीं स्पृशेयुः ॥                     | ९७॥:             |
|    | इति प्रतिच्छाद्य मुखं ततोऽहं                       |                  |
|    | मन्युं नियच्छन्तुपविष्ट आसम् ॥                     | ९८               |
|    |                                                    |                  |

<sup>1.</sup> क-ख-ङ-म-तं प्रेक्षमाणस्वथ । 2. क-ख-म-परि ।

<sup>1</sup>ऋदे तु वीरे त्विय चाप्रतीते राजा विराटों न लभेत शर्म। अजानता तेन च शौर्यमप्रयं छन्नस्य <sup>2</sup>ते पार्थ बलं च वीर्यम ॥ ९९ , **इदं विराटेन** <sup>3</sup>तदा प्रयुक्तं त्वां वीक्षमाणों न गतोऽस्मि हर्षम् ॥ 9911 वैशस्पायनः— तेनाप्रमेयेन महाबलेन तस्मिस्तथोक्ते शममागतेन । तं भीमसेनो बलवानमधी धनञ्जयं ऋद्ध उवाच वाक्यम् ॥ 80011 भोम:--न पार्थ निटां क्षमकालमाह

न पाथे नित्यं क्षमकालमाह बृहस्पतिज्ञानवतां वरिष्ठः ।

क्षमी हि सर्वैः परिभूयते सम यथा भुजङ्गो विषवीर्यहीनः ॥

१०१॥

[अधिकः पाठः]

विराटमधैव निहत्य शीघ्रं सपुत्रपौत्रं सकुछं ससैन्यम् ।

ख-च—ग्रुभाई राष्ट्रं तु खिळीकृतं भवेद् ।
 वयं तु यस्मिन् सुखिनो भवामः ।

<sup>2.</sup> क-ख-म-सत्तेण बर्छ च पार्थ ।

क—मिय प्रयुक्तं तदीक्ष। ख—मिय प्रवृत्तं । घ-ङ-म—मिय ।

क-ख-छ—रिपुरेष।
 क-ख-घ-म—राजन्।

<sup>3.</sup> अ-ङ-च-म--हनिष्यामि

<sup>4.</sup> अ-छ-च-तथाऽब्रुवन्।

### युधिष्ठिरः—

न प्रत्युपस्थास्यति चेत सदारः प्रसादने सम्यगथास्त वध्यः ॥ 11008 न हन्तव्यो दुरात्माऽयं विरादश्चापि तेऽर्जुन । यः प्रभाते प्रवेक्यामस् सभां सिंहासनेष्विह ॥ 11008 राजवेषेण संयुक्तान् यदि तत्र न मंस्यते । <sup>1</sup>पश्चाद्वध्यामहे सर्वान् विराटेन सवान्धवान् ॥ १०९॥ वैशस्पायनः--इतिकर्तव्यतां सर्वे मन्त्रयित्वाऽथ पाण्डवाः । न्यवसंश्चेव तां रात्रिं पाण्डवा धर्मवत्सलाः ॥ 88011 पुत्रेण सह मात्स्यस्तु सम्प्रहृष्टो नराधिपः । तां रात्रिमवसद्धीमान सम्प्रहृष्टेन चेतसा ॥ 88811

> इति श्रीमहाभारते शतसहित्तकार्या संहितायां वैयासिक्यां विराटपर्वणि द्विषष्टितमोऽध्यायः॥ ६२॥ ॥ ४७ ॥ गोग्रहणपर्वणि चत्वारिंशोऽध्यायः॥ ४०॥

> > [अस्मिन्नध्याये १९९॥ श्लोकाः]

[समाप्तं गोग्रहणपर्व]

स—विराटो यदि तत्रस्थान् राजाळङ्कारशोभितान् ।
 रजाळक्षणसम्पन्नान् यदि तत्र न मंस्यते ॥ [अधिकः पाठः]

# ॥ त्रिषृष्टितमोऽध्यायः ॥

## ( वैराटीवैवाहिकर्व )

कुरुविजयदिनात् परेद्यवि प्रभाते युधिष्टिरादिभी राजलक्षणधारणेन सिंहासनादिषूपवेशनम् ॥ १ ॥ ततः सहोत्तरेण सभामागतवता विराटेन युधिष्टिरं प्रति राजासनोपवेशनाक्षेपः ॥ २ ॥ अर्जुनेन तं प्रति युधिष्टिरस्य याथातथ्यकथनेन तदीयगुणानुवर्णनपूर्वकं तस्य राजासनारोहणाईत्व-प्रतिपादनम् ॥ ३ ॥

#### वैशस्पायनः-

| जराज्या जन्म                                      |     |
|---------------------------------------------------|-----|
| ततो द्वितीये दिवसे भ्रातरः पञ्च पाण्डवाः ।        |     |
| स्नाताइग्रुक्वाम्बरधरास् सर्वे सुचरितव्रताः ॥     | ٠٤. |
| युधिष्टिरं पुरस्कृत्य सर्वाभरणभूषिताः ।           |     |
| अभिपन्ना यथा नागा भ्राजमाना महारथाः ॥,            | ર   |
| विराटस्य सभां प्राप्य मूमिपालासनेष्वथ ।           |     |
| निषेदुः पावकप्रख्यास् सर्वे धिष्ण्येष्विवाग्नयः ॥ | ३   |
| तेषु तत्नोपिवष्टेषु विराटः पृथिवीपितः ।           |     |
| <sup>1</sup> आजगाम समां राजा उत्तरेण सह प्रमो ॥   | 8   |
| स तान् दृष्ट्वा महासत्वान् ज्वलतः पावकानिव ।      |     |
| राजवेषानुपादाय पार्थिवो विस्मितोऽभवत् ॥           | ષ   |
|                                                   |     |

ख—तस्यां राज्यां व्यतीतायां प्रातः कृत्यं समाप्य च।
 गोसुवर्णादिकं दत्त्वा ब्राह्मणेभ्यो यथाविधि॥ [अधिकः पाठः]

<sup>2.</sup> क-ख-उपासीनं। घ-समासीनं। म-सहासीनं।

<sup>3.</sup> अ-च-व प्रभा यथा। ङ-सूर्यस्येवोद्यता प्रभा।

| ६३] विराटपर्वाण - वैराटीवैवाहिकपर्व                   | ४८१ |
|-------------------------------------------------------|-----|
| एनं त्रिंशत्सहस्राणि कुञ्जराणां तरस्विनाम् ।          |     |
| अन्वयुः प्रष्टतो राजन् यावद्ध्यावसत् कुरून् ॥         | 83  |
| र्त्रिशचैव सहस्राणि रथानां रथिनां वरम् ।              | , , |
| सदश्चेरुपपन्नानि पृष्ठतोऽनुचयुः पुरा ॥                | १४  |
| वाजिनां च शतं राजन् सहस्राण्ययुतं तथा ॥               | १८॥ |
| इममष्टशतं शूरास् सुमृष्टमणिकुण्डलाः ।                 |     |
| तुष्टुवुर्मागधैस्सार्धं सृताइशक्रमिवर्षयः ॥           | १५॥ |
| इमं नित्यमुपातिष्ठन् कुरवः किङ्करा यथा।               |     |
| सर्वे चैव नृपा राजन् धनेश्वरमिवामराः ॥                | १६॥ |
| एष सर्वान् महीपालान् करमाहारयत् तदा ।                 | 3   |
| वैद्यानिव महाराज विवशान् खवशानपि ॥                    | १७॥ |
| अष्टाशीतिसहस्राणि स्नातकानां महात्मनाम् । 🕠           |     |
| उपजीवन्ति राजानम् एनं सुचरितव्रतम् ॥                  | १८॥ |
| एष वृद्धाननाथांश्च व्यङ्गान् पङ्गूंश्च वामनान् ।      |     |
| पुत्रवत् पालयामास प्रजाधर्मेण <sup>ो</sup> च प्रजाः ॥ | १९॥ |
| एष धर्मे दमे चैव दाने सत्ये रतस्तदा ।                 |     |
| महाप्रसादो ब्रह्मण्यस् सत्यवादी च पार्थिवः ॥          | २०॥ |
| श्रीप्रभावेण वै यस्य तप्यते वै सुयोधनः ।              |     |
| 1. क—धामि भोः। खन्म-म— नाम्भिः।                       |     |

वाभि भो:। D—31

सगणस्सह कर्णेन सौबलेन च वीर्यवान ॥ २१॥

¹न शक्यन्ते गुणास्तस्य प्रसङ्खचातुं नरेश्वर ।

एष धर्मपरो नित्यम् अनृशंसी च पाण्डवः ॥ २२॥

एवं युक्तो महाराजः पाण्डवः ²परवीरहा ।

कथं नाहिति राजाहिम् आसनं पृथिवीपतिः ॥ २३॥

इति श्रीमहाभारते शतसहस्त्रिकायां संहितायां वैयासिक्यां विराटपर्वणि सिषष्टितमो ऽध्यायः ॥ ६३ ॥ ॥ ४८ ॥ वैराटीवैवाहिकपर्वणि प्रथमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ [अस्मिन्नध्याये २३॥ श्लोकाः]

# ॥ चतुष्पष्टितमोऽध्यायः ॥

अर्जुनेन विराटप्रश्नाद्वरुखादीनां भीमसेनादित्वकथनम् ॥ १ ॥ उत्त-रेण विराटं प्रति अर्जुनपराक्रमवर्णनम् ॥ २ ॥ ततो विराटेन सप्रणामं युधिष्ठरादिप्रसादनम् ॥ ३ ॥

विराटः-

यद्येष राजा कौरव्यः कुन्तीपुत्नो युधिष्टिरः। कतमोऽस्यार्जुनो भ्राता भीमश्च कतमो बली ॥

9

<sup>1.</sup> क-घ-छ-म---न शक्यमेतस्य गुणान्॥ ख-- न शक्यते त्वस्य गुणान्।

 $<sup>2. \, \,</sup>$ क-ख-घ-म-पुरुषर्धभः ।

| ६४] विराटपर्वणि - वैराटीवैवाहिकपर्व                                                                         | ४८३          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| नकुळ्स्सहदेवो वा द्रौपदी वा यशस्विनी ।                                                                      |              |
| यतोऽ क्षेनिर्जिता होते नान्तरा श्रूयते कथा ॥                                                                | २            |
| અર્જીનઃ—                                                                                                    |              |
| य एष वललो ब्रूते सूपकारश्च ते नृप ।                                                                         |              |
| एष भीमो महाभाग भीमवेगपराक्रम: ॥                                                                             | ३            |
| एष क्रोधवशान् इत्वा पर्वते गन्धमादने ।                                                                      | `            |
| सौंगन्धिकानि पुष्पाणि कृष्णार्थे समुपानयत् ॥                                                                | ૪            |
| गन्धर्व एष वे हन्ता कीचकानां दुरात्मनाम् ।                                                                  | •            |
| व्याघान् ऋक्षान् गजांश्चेव <sup>2</sup> हतवान् वे पुरे तव ॥                                                 | લ            |
| हिडिम्बं च बकं चैव किम्मीरं च जटासुरम्।                                                                     | ,            |
| हत्वा निष्कण्टकं चक्रे अरण्यं सर्वतस्सुखम् ॥                                                                | Ę            |
| यश्चासीदश्वबन्धस्ते नकुलेऽयं परन्तपः ।                                                                      |              |
| गोसङ्खन्यस्सहदेवश्च माद्रीपुत्नौ महावलौ ॥                                                                   | 9 60         |
| श्रुङ्गारवेषाभरणौ रूपवन्तौ मनस्विनौ ।                                                                       | * * *        |
| नानारथसहस्राणां समर्थौ भरतर्षभौ ॥                                                                           | 6            |
| <sup>3</sup> जितवन्तौ महेष्वासौ शक्रतुल्यपराक्रमौ ॥                                                         | <b>611</b>   |
| 1. म- हाक्षेजिता छोके। क-ख-ड- हाक्षेजिता।                                                                   |              |
| घ—यदा हाक्षेजिता होते न श्रूय=ते वनं गताः।<br>2. ख-चु-हतवांश्च। घ—हतवांखिपुरे। ख-म—हतवां                    |              |
| $2\cdot$ ख- $\mathbf{u}_{r}$ -इतवांश्च। घ $-$ हतवांश्चिपुरे। ङ $-$ म $-$ हतवां $3\cdot$ म $-$ इदमधं नास्ति। | ष्ट्रापुरे । |

ख-एतेन खाण्डवं यस्य अकामस्य । व-ङ-एतेन खाण्डवं दग्धं अकामस्य।

<sup>2.</sup> क-ख-घ-ङ-पते। म-पते:।

<sup>3.</sup> ख-छ-म-निहिता। घ--वासो निहितो।

कलेबराणि दृश्यन्ते योधानां साश्वसादिनाम्॥ अनेन तटिनी तत्व शोणिताम्बुप्रवाहिनी । प्रवर्तिता भीमरूपा यां स्मृत्वाऽद्यापि मे मनः॥ प्रकम्पते चण्डवायुकम्पिता कदली यथा॥ [अधिकः पाठः]

| दुर्योधनेन सहिता निर्जिता भीमकर्मणा ।।                                                             | २१  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|
| अयं भीतं द्रवन्तं मां देवपुत्तो न्यवारयत् ।                                                        | ſ   |  |
| अस्य बाहुबछेनास्मि जीवन् प्रसागतः पुरम् ॥                                                          | २२  |  |
| ् वैशस्पायनः—                                                                                      | *   |  |
| तस्य त्रद्वचनं श्रुत्वा मात्स्यराजः प्रतापवान् ।                                                   |     |  |
| धनञ्जयं परिष्वज्य पाण्डवानपि सर्वशः ॥                                                              | २३  |  |
| नमस्कृत्य तु राजानं राजा राज्येऽभिषेचितः ।                                                         |     |  |
| नातृप्यद्दर्शने तेषां विराटो वाहिनीपतिः ॥                                                          | २४  |  |
| सम्प्रहृष्टो महाराजं युधिष्टिरमथात्रवीत् ॥                                                         | २४॥ |  |
| विराटः—                                                                                            |     |  |
| दिष्टचा भवन्तस्सम्प्राप्तास् सर्वे कुश्चिनो वनात् ।                                                |     |  |
| दिष्टचा च चरित्रं कुच्छूम् अज्ञातं तेर्दुरात्मभिः ॥                                                | २५॥ |  |
| इदं राज्यं च नस्सर्वं यचापि वसु किञ्चन ।                                                           |     |  |
| अभक्तमेतद्भवतां नोत्कण्ठां कर्तुमईथ <sup>1</sup> ॥                                                 | २६॥ |  |
| इति श्रीमहाभारते शतसहस्त्रिकायां संहितायां वैयासिक्यां<br>विराटपर्वेणि चतुष्षष्टितमोऽष्यायः ॥ ६४ ॥ |     |  |
| ॥ ४८॥चैराटीवैवाहिकपर्वणि द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥                                                     |     |  |
| [अस्मिन्नध्याये २६॥ श्लोकाः]                                                                       |     |  |

<sup>1.</sup> च-अविभक्तं भवद्भिमें न सन्देही नराधिपाः। [अधिकः पाठः]

# ॥ पञ्चषष्टितमोऽध्यायः ॥

उत्तरेण विराटं प्रति युधिष्टिरादिकृतोपकारसारणपूर्वकमुत्तरायाः प्रदानेन तत्प्रसादनचोदना ॥ १ ॥ युधिष्ठिरेणोत्तरायाः पुरस्कारेण सप्र-णामं प्रसादयते विराटायाभयप्रदानम् ॥ २॥

#### वैशस्पायनः-

| विराटस्य वचर्श्युत्वा पार्थस्य च महात्मनः ।      |          |
|--------------------------------------------------|----------|
| उत्तरः प्रत्युवाचेदम् अभिपन्नो युधिष्ठिरे ॥      | 8        |
| उत्तर:—                                          |          |
| प्रसाद्नं प्राप्तकालं पाण्डवस्थाभिरोचये।         |          |
| तेजस्वी बलवाम् शूरो राजराजेश्वरः प्रमुः ॥        | <b>ર</b> |
| <b>उत्तरां च वरारोहां पार्थस्यामित्रकर्शन</b> ।  |          |
| प्रणिपत्य प्रयच्छामस् 1तस्य शिष्या भवामहे ॥      | 3        |
| वयं च सर्वे सामात्याः कुन्तीपुत्रं युधिष्ठिरम् । |          |
| प्रसाद्य ह्युपतिष्ठामो राजन् किं करवामहे ॥       | 8        |
| राजंस्त्वमिस सङ्गामे गृहीतस्तेन मोक्षितः ।       |          |
| एतेषां बाहुवीर्येण गावश्च विजितास्त्वया ॥        | 4        |
| कुरवो निर्जिता यस्मात् सङ्गामेऽमिततेजसः ।        |          |
| एष तत् सर्वमकरोत् कुन्तीपुत्रो युधिष्टिरः ॥      | ફ        |

<sup>1.</sup> कन्य-म-ततिश्रिष्टा। ख-च-ततस्तुष्टा।

| 8866                        | महामा <b>र</b> तम् <sup>*</sup>                                          | [अ.                                   |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|                             | मान्याश्च प्रत्युद्गम्याश्च पाण्डवाः<br>द्याश्च प्राप्तकालं च मे मतम् ।। | 9                                     |
|                             | ाश्च महाभागाश्च पाण्डवाः ।<br>शेषं कुर्युराशीविषोपमाः ॥                  |                                       |
|                             | द्यामः कुन्तीपुत्रं युधिष्ठिरम् ।<br>ते सह पार्थैर्महात्मभिः ॥           | 9                                     |
|                             | वा शिरस्स्नातामळङ्कृताम् ॥<br>सर्वम् एषां तु बल्रपौरुषम् ।               | ९॥                                    |
| ं वैशम्पायनः-               |                                                                          | १०॥                                   |
|                             | ाञ् श्रुत्वा विराटो दुःखमोहितः ।<br>ब्रेक्य प्राप्तकालमचिन्त्यत् ॥       | ११॥                                   |
|                             | मात्यस् सकलत्रस्सवान्धवः ।<br>वा शिरस्स्नातां कृताञ्जलिः ॥               | १२॥                                   |
| विराट:                      | ्णै पाण्डवस्य समीपतः ॥                                                   | १३                                    |
| प्रच्छ <b>न्न</b> रूपवेषत्व | नो धर्मपुत्नो युधिष्ठिरः ।<br>त्रित्रामिर्देष्टस्टणैर्देतः ॥             | १४                                    |
| I. क-ख-म-अव                 | र्घाः पूज्याश्च मान्याश्च प्रत्युत्थेयाश्च ।                             | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |

| ६५] विराटपर्वणि - वैराटीवैना हिकापर्व                             | ४८९         |
|-------------------------------------------------------------------|-------------|
| शिरसाऽभिप्रपन्नोऽस्मि सपुत्रपरिचारकः ॥                            | 8811        |
| यदस्याभिरजानाद्भर् अधिक्षिप्तो महीपितः।                           | 7011        |
| अवमत्य कृतं सर्वम् अयुक्तं प्राकृतो यथा ॥                         | १५॥         |
| श्चन्तुमहीसे तत् सर्वे धर्मज्ञो बन्धुवत्सलः ॥                     | १६          |
| चिद्दं मामकं राष्ट्रं पुरं राज्यं च पार्थिव ।                     | 7.4         |
| सदण्डकोशं विसृजे तव भृत्योऽस्मि पार्थिव ॥                         | १७          |
| वयं च सर्वे सामात्या भवन्तं शरणं गताः ।।                          | -           |
| वैशम्पायनः—                                                       | १७॥         |
| तं धर्मराजः पतितं महीतळे                                          |             |
| सबन्धुवर्गे प्रसमीह्य पार्थिवम् ।                                 |             |
| उवाच वाक्यं परलोकदर्शनः                                           | •           |
| प्रनष्टमन्युर्गतज्ञोकमत्सरः ॥                                     | 9.411       |
| युधिष्ठरः-                                                        | १८॥         |
| न ते भयं पार्थिव विद्यते मिख                                      |             |
| प्रतीतरूपोऽस्म्यनु चिन्त्य <sup>1</sup> पार्थिष ।                 |             |
| एतत् त्वया सम्यागिहोपपादितं                                       |             |
| द्विजैरमालें <sup>2</sup> स्सद्दशैश्च पण्डिते <b>ः</b> ।∎         | १९॥         |
| इसां च कन्यां समछङ्कतां भृतां                                     | , , , , , , |
| रमा प फम्पा समञ्जूता स्टा<br>समीक्ष्य तुष्टोऽस्मि नरेन्द्रसत्तम ॥ |             |
| वनाद्य प्रशास नर्द्रस्तिम ॥                                       | <b></b>     |

<sup>1.</sup> क-मात्मनः। ख-म-मानसम्। ध-मानः। 2. क-स्सुद्वदेश्च। अ-स्सिचिवेश्च पण्डितेः। ध-म-स्सुद्वदा च।

क्षान्तमेतन्महाबाहो यन्मां वदासे पार्थिव । न चैव किञ्चित् पश्यामि विकृतं ते नराधिप ॥

२१

वैशस्पायनः-

ततो विराटः परमाभितुष्टस् समीक्ष्य राज्ञा समयं चकार । राज्यं च सर्वे विससर्ज तस्मै सदण्डकोशं सपुरं महात्मा ॥

22

इति श्रीमहाभारते शतसहित्तकायां संहितायां वैयासिक्यां विराटपर्वणि पञ्चषष्टितमोऽध्यायः ॥ ६५ ॥ ॥ ४८ ॥ वैराटीवैवाहिकपर्वणि तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ [अस्मिन्नध्याये २२ स्त्रोकाः]

# ॥ षट्षाष्टितमोऽध्यायः ॥

विराटेनार्जुनं प्रति स्वकुमार्था उत्तराया भार्यात्वेन प्रतिग्रहणप्रार्थने तं प्रत्यर्जुनेन सहेतुकथनं स्नुषात्वेन परिग्रहाङ्गीकरणम् ॥ १ ॥ दुर्योधनेन युधिष्ठरं प्रति दूतमुखेन लयोदशवत्सरस्यासम्पूर्नावेवार्जुनेनात्मप्रकाशनात् पुनर्वनवासविधेयतानिवेदनम् ॥ २ ॥ युधिष्ठिरेण तं प्रति तेनैव दूतेन भीष्ममुखात् सन्देहस्य परिहरणीयताप्रतिवेदनम् ॥ ३ ॥ भीष्मेण विचार्यं निर्धारणपूर्वकं सङ्केतकाळस्य पूर्णत्वोक्तिः ॥ ४ ॥

विरादः—
यच वक्ष्यामि  $^{1}$ ते सर्वे मा शङ्केथा युधिष्ठिर ॥
इदं सनगरं राष्ट्रं  $^{2}$ सवनं सवधूजनम् ।

11

<sup>1.</sup> क-ख-घ-छ-म-तत्। 2. क-ख-ङ-च-म-सधनं। घ-सजनं।

| ६६] विराटपर्नणि - वैराटीवैवाहिकप                          | दे<br>व ४९१:    |
|-----------------------------------------------------------|-----------------|
| युष्मभ्यं सम्प्रदास्यामि भोक्याम्युच्छिष्टमेव च           | ॥ १॥ः           |
| अहं वृद्धश्चिरं राजन् मुक्तभोगिश्चरं सुखम् ।              |                 |
| राज्यं दत्त्वा तु युष्मभ्यं प्रव्रजिष्यामि काननम्।        | ॥ २॥            |
| उत्तरां प्रतिगृह्वातु सव्यसाची धनञ्जय: ।                  |                 |
| अयं ह्यौपयिको भर्ता तस्याः पुरुषसत्तमः ॥                  | ~ <b>\$</b> 11# |
| वैशस्पायनः—                                               |                 |
| एवमुक्तो धर्मराजः पार्थमैक्षद्धनञ्जयम् ।                  |                 |
| ईक्षितं चार्जुनो ज्ञात्वा मात्स्यं वचनमत्रवीत् ॥          | 811             |
| अर्जुन:—                                                  |                 |
| वयं वनान्तरात् प्राप्ता न ते राज्यं गृहामहे ।             |                 |
| किन्तु दुर्योधनादीनां राज्ञां राज्यं गृहामहे ॥            | 4il             |
| प्रतिगृह्णाम्यहं राजन् स्नुषां दुहितरं तव ।               |                 |
| <sup>1</sup> युक्तो ह्यावां च सम्बन्धो मृात्स्यभारतवंशयोः | H EIN           |
| विराट:—                                                   |                 |
| किमर्थं पाण्डवश्रेष्ठ भार्या दुहितरं मम ।                 |                 |
| प्रतिप्रहीतुं नेमां त्वं मया दत्तामिहेच्छासि ॥            | ७॥              |
| <b>અ</b> ર્જીનઃ —                                         |                 |
| अन्तःपुरेऽहमुषितस् सदा पद्मयन् सुतां तव ।                 |                 |
| रहस्यं च प्रकाशं च विश्वस्ता पितृवन्मयि ॥                 | SIL             |
| प्रियो बहुमतश्चासं नर्तने गीतवादिते ।                     | •<br>•<br>•     |
| 1. म-युक्तीऽयं वां हि। क-युक्तरूपो हि (घ) युक्त           | यवां हि।        |

 $<sup>^{</sup>f 1}$ . म-युक्तें। ${f z}$ वं हि । क-युक्तरूपो हि (घ) युक्तो युवां हि ।

| ४९२                         | महाभारतम्                                 | [अ  |
|-----------------------------|-------------------------------------------|-----|
| आचार्यवच म                  | i नित्यं मन्यते दुहिता तव ।।              | ९॥  |
|                             | राजन् सह संवत्सरोषितः ॥                   | ्र० |
|                             | ोऽस्थाने तव लोकस्य च प्रभो ।              |     |
| तस्मादामन्त्रये             | त्वां हि पुत्रार्थं वै विशाम्पते ॥        | ११  |
|                             | यं मन्ये तस्याइशुद्धिः कृता मया।।         | ११॥ |
|                             | नुर्वोऽपि पुत्रे वाऽऽत्मनि वा पुनः ।      |     |
|                             | पञ्चामि तेन शुद्धिभविष्यति ॥              | १२॥ |
| अभिषङ्गादहं                 | भीतो मिध्याचारात् परन्तप ।                |     |
| स्नुषार्थमुत्तरां           | राजन् प्रतिगृह्णामि ते सुताम् ॥           | १३॥ |
| <sup>1</sup> स्वस्त्रीयो वा | सुदेवस्य साक्षा <sup>2</sup> देवसुतोपमः । |     |
| द्यितश्चऋहरू                | तस्य बळवानस्रकोविदः ॥                     | १४॥ |
| अभिमन्युर्मह                | ाबाहुः पुत्रो मम विशाम्पते ।              |     |
| जामाता तव                   | युक्तो वै भर्ताऽथ दुहितुस्तव ॥            | १५॥ |
| विराटः-                     |                                           |     |
| उपपन्नं कुरु                | श्रेष्ट कुन्तीपुत्रे धनञ्जये ।            |     |
| <sup>3</sup> यदेवं धर्मि    | तेसश्च ज्ञातज्ञेयश्च पाण्डवः ॥            | १६॥ |
|                             |                                           |     |

<sup>1.</sup> च-इतः सार्धश्चोको नास्ति।
2. क-घ-म-हेवशिशुर्यथा। ख-हेवसुतो यथा।
3. अ-तदेवं धर्मनित्यञ्च ज्ञातज्ञानञ्च पाण्डवे। ख-सदैव।
इ-च-यदेवं धर्मनित्यञ्च शास्त्रज्ञानं च पाण्डव। च─तदेव धर्मयुक्तस्य ज्ञानज्ञानस्य पाण्डव !

| ६६] विराटपर्वणि - वैराटीवैवाहिकपर्व                                                                               | ४९३          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| यत् कृत्यं मन्यसे पार्थ क्रियतां तदनन्तरम् ।<br>सर्वे कामास्समृद्धा मे सम्बन्धी यस्य मेऽर्जुनः ॥<br>वैक्षम्पायनः— | १७॥          |
| एवं श्रुवति राजेन्द्रे कुन्तीपुत्रो युधिष्टिरः ।<br>अन्वजानत सम्बन्धं समये कृष्णमात्स्ययोः ॥                      | १८॥          |
| दूतान् मित्रेषु सर्वेषु वासुदेवे च भारत ।<br>प्रेषयामास कौन्तेयो विराटश्च महीपतिः ॥                               | १९॥          |
| प्रतिगृह्य स्तुषार्थं वे दर्शयन् वृत्तमात्मनः ।<br>शीलशौचसमाचारं लोकस्यावेद्य फल्गुनः ॥                           | २०॥ः         |
| लोके <sup>1</sup> विख्याप्य माहात्म्यं यशसश्च परन्तप।<br>कृतार्थश्च्याचरव्ययस् तुष्टिमानभवत् तदा।।                | <b>₹१</b> 11 |
| युधिष्ठिरः—<br>राजन श्रीतोऽस्मि भद्रं ते सखा मेऽसि परन्तपं।                                                       |              |
| सुखमध्युषितास्सर्वे अज्ञातास्त्वयि पार्थिव ॥<br>वैशम्पायनः—                                                       | २२॥          |
| विराटनगरे राजा धर्मात्मा संशितव्रतः।                                                                              | २३॥          |
| पूजितश्राभिषिक्तश्च रत्नेश्च शतशिश्चतः ॥ तथा बुवन्तं प्रसमीक्य राजा                                               | 7411         |
| परं प्रहृष्ट्स्खजनेन तेन ।                                                                                        |              |

<sup>1.</sup> ख-छ-म-विख्याप्य माहात्म्यं यशश्चास्य परन्तपः।

२८

स्नेहात् परिष्वज्य नृपो मुजाभ्यां ददौ तमर्थं कुरुपाण्डवानाम् ॥ २४॥ युद्धात् प्रयाताः कुरवो हि मार्गे समेत्य सर्वे हितमेव तत्र। आचार्यपुत्रक्शकुनिश्च राजा दुर्योधनस्सूतपुत्रश्च कर्णः ॥ २५॥ <sup>1</sup>समेत्य राजा सहितास्समर्थ समादिशन् दूतमथो समग्राः ॥ २६ युधिष्ठिरश्चापि सुसम्प्रहृष्टो दुर्योधनादूतमपश्यदागतम् । स चान्रवीद्धर्मराजं समेत्य यधिष्ठिरं पाण्डवमुयवीर्यम् ॥ २७ दूत:--धनञ्जयेनासि पुनर्वनाय प्रव्राजितस्समये तिष्ठ पार्थ । त्रयोदशे होष किरीटमाली संवत्सरे पाण्डवेयोऽद्य दृष्टः ॥

<sup>1.</sup> क-समेल राजन् सहिताः सुद्धद्धिः। ख-संमन्त्र्य राजन् सहिताः समर्थाः। घ-म-समेल राजन् सहिताः समर्थाः।

२९

३०

३०॥

3811

३२

वैशस्पा्यनः--

ततोऽत्रवीद्धर्मसुतः प्रहस्य

क्षिप्रं गत्वा ब्रूहि सुयोधनं तम्।

पितामहरुशान्तनवो त्रवीत

यद्यत्र पूर्णी <sup>1</sup>न त्रयोद्शो नः ॥

संवत्सरान्ते तु धनञ्जयेन

विष्फारितं गाण्डिवमाजिमध्ये ।

पूर्णी न पूर्णी न इति त्रवीतु

यदस्य सत्यं मम तत् प्रमाणम् ॥

तेनैवमुक्तस्स निवृत्य दूतो दुर्योधनं प्राप्य शशंस सर्वम् ॥

समेल दूतेन स राजपुत्नो

दुर्योधनो सन्तयामास तत।

भीष्मेण कर्णेन कृपेण चैव

द्रोणेन भूरिश्रवसा च सार्धम् ॥

सम्मन्त्रच रात्रौ बहुभिस्सुहद्भिर्

भीष्मोऽत्रवीद्धार्तराष्ट्रं महात्मा ॥

भीद्या:-

तीर्णप्रतिज्ञेन धनञ्जयेन

विष्फारितं गाण्डिवमाजिमध्ये ॥

३२॥

<sup>1.</sup> क-म—ऽद्य। ख—न तु तस्र यत्स्यात्। घ—यद्यत्पृणीं न्।

1वैशस्पायनः-

ते धार्तराष्ट्रास्समयं निशम्य तीर्णप्रतिज्ञस्य धनञ्जयस्य । सञ्चिन्त्य सर्वे सहितास्सुहद्भिस् सपार्थिवास्स्वानि गृहाणि जग्मुः ॥

3311

इति श्रीमहाभारते शतप्रहस्निकायां संहितायां वैयासिक्यां विराटपर्वणि षट्षष्टितमोऽध्यायः॥ ६६॥

॥ ४८ ॥ वैराटीवैवाहिकपर्वणि चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥

[अस्मिन्नध्याये ३३॥ श्लोकाः]

1. ख—नेच्छन्यसत्येन सुरेन्द्रलोकं
पाण्डोस्सुता ब्रह्मणश्चापि लोकम्।
तथ्यं च ते पथ्यमहं ब्रवीमि
स्वर्ग्यं यशस्यं परलोकपथ्यम् ॥
कुन्तीसुतैस्वं समुपैहि सिन्धं
भुक्द्व स्वराज्यं सह पाण्डवेयैः।
युध्यस्व नो चेत् स्थिरबुद्धिराजी
कुन्तीसुतैर्गद्यपि राज्यमिच्छेः॥
आन्तं न शक्यं कपटेन भोकुं
राज्यं परेषां महतां बलीनाम्।
जित्वा शस्त् भुक्द्व राज्यं समग्रं
हतो भवान् भोद्ध्यित वज्रिलोकम्॥
वैशस्पायनः—

ततस्स भागीरथिस् नुवाक्यं निक्षम्य गान्धारितनुद्भवो नृपः । उवाच भीष्मं प्रमुखे च पित्नोर्

# ॥ सप्तषृष्टितमोऽध्यायः ॥

अज्ञातवासपरिसमापनानन्तरमुपष्ठान्यनगरे वसिद्धः पाण्डवैर्दूत-मुखेन समाहूतै रामकृष्णादिभिः सुभद्राभिमन्युप्रमृतिभिः सहोपष्ठान्यं प्रत्यागमनम् ॥ १॥ तथा द्रोपदेयादिभिः सह द्रुपदादीनमागमनम् ॥ २॥ तत उत्तराया अभिमन्योश्च विवाहः ॥ ३॥

#### वैशस्पायनः—

| ततस्त्रयोदशे वर्षे निवृत्ते पञ्च पाण्डवाः।                      |     |
|-----------------------------------------------------------------|-----|
| उपप्राव्ये विराटस्य वासं चकुः पुरोत्तमे ॥                       | 8   |
| <sup>1</sup> विराटेन सपुत्रेण पूज्यमानास्समावसन् ॥              | १॥  |
| ततो मित्रेषु सर्वेषु ज्ञातिसम्बन्धिकेष्वपि ।                    | •   |
| प्रेषयामास कौन्तेयो विराटश्च महीपतिः ॥                          | शा  |
| तेषु तत्नोपविष्टेषु प्रेषितेषु ततस्ततः ।                        |     |
| तत्नागमन्महाबाहुर् वनमाली हलायुधः ॥                             | ३॥  |
| <sup>2</sup> तस्मिन् काले निशम्याथ दूतवाक्यं जना <b>र्दनः</b> । |     |
| द्यितं स्वस्त्रयं पुत्रं सुभद्रायास्सुमानितम् ॥                 | 811 |
|                                                                 |     |

## पूर्वतोऽनुवृत्तम्—

महीं न दश्चामणुमासिकामि ॥ निहस्य पाण्डूदरसम्मवान् वा हतोऽस्मि तैर्वा सुरखोकमेमि ।

[अधिकः पाठः]

- 1. अ-क-घ-च-म-नास्तीदमर्धम्।
- 2. अ-क-ध-च-म-सार्धस्थोकद्वयमिदं न दृश्यते।

| ४९८                            | महाभारतम्                                              | ূ[अ.         |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------|
| अभिमन्युं समा                  | दाय रामेण सहितस्तदा ।                                  |              |
|                                | ध संवृतः परवीरहा ॥                                     | 411          |
| शङ्खदुन्दुभिनिघ                | र्गिषेर् विराटनगरं ययौ ।।                              | Ę            |
| _                              | र्दिक्यो युयुधानश्च सात्यकिः ।                         | •            |
|                                | क्रूरस् साम्बो निशठ एव च ॥                             | v            |
| प्र <b>द्युन्नश्च</b> महाबा    | हुर् उल्मुकश्च महाबल:।                                 |              |
| अभिमन्यु <u>म</u> ुपा <b>द</b> | ाय सह मात्रा परन्तपाः ॥                                | 6            |
|                                | तास्सर्वे पाण्डवान् द्रष्टुमागताः ॥                    | <b>CII</b>   |
|                                | रथैस्तैस्सुसमाहितैः।                                   |              |
| उपे <del>युस्</del> सादिनस्स   | र्वे परिसंवत्सरोषिताः ॥                                | ९॥           |
| <sup>2</sup> शतनागसहस्रा       | णि रथानां च शतायुतम् ।                                 |              |
| <sup>3</sup> हयानामर्बुदं पू   | णै॰ निखर्व च पदातयः ।। .                               | १०॥          |
| वृष्ण्यन्धकाश्च ३              | त्रातशो भोजाश्च परमौजसः ।                              |              |
| अन्वयुट्टीष्णशा                | र्दूछं वासुदेवं महाद्युतिम् ॥                          | ११॥          |
| ⁴वासुदेवं तदाऽ                 | Sयान्तं श्रुत्वा पाण्डुसुतास्त <b>दा।</b>              |              |
| l. अ-ক <b>-ঘ-</b> च-           | म—उपेयुस्सहितास्सर्वे परिसंवत्सरोपि                    |              |
|                                | ı—अयं सार्धश्चोको नास्ति ।<br>−दशनागसहस्राणि हयाना च । | [अधिकः पाठः] |

<sup>3.</sup> क-ख-घ-ङ-च-रथाना। 4. अ-क-घ-च-म-साधैकादशस्त्रोका न दृज्यन्ते।

| ६७   विराटपर्वणि - वैराटीवैवाहिकपर्व                | ४९९ |
|-----------------------------------------------------|-----|
| मात्स्येन ,सहितास्सर्वे प्रत्युद्याता जनाईनम् ॥     | १२॥ |
| शङ्कदुन्दुभिनिघीषेर् मङ्गलैश्च जनार्दनम् ।          |     |
| ववन्दुर्मुदितास्सर्वे पादयोस्तस्य पाण्डवाः ॥        | १३॥ |
| मात्स्येन सहितास्सर्वे आनन्दाश्रुपरिप्छताः ॥        | १४  |
| पाण्डवा:—                                           |     |
| तव कृष्ण प्रसादाद्वै वर्षाण्येतानि सर्व <b>शः</b> । | •   |
| त्रयोदशोऽपि दाशाई यथा स समयः कृतः ॥                 | १५  |
| उषितास्स्मो जगन्नाथ त्वं नाथो नो जनार्द्न ॥         | १५॥ |
| रक्षस्व देवदेवेश त्वामद्य शरणं गताः ॥               | १६  |
| नेश <b>म्पायनः</b> —                                |     |
| तान् वन्दमानान् सहसा परिष्वज्य जनादेनः ।            |     |
| विराटस्य सहायांस्तान् सर्वयाद्वसंवृतः ॥             | १७  |
| यथाई पूजयामास मुदा परमया युतः ॥                     | १७॥ |
| वृष्णिवीराश्च तान् स्वीन् यथाई प्रतिपेदिरे ।        |     |
| कृष्णा च देवकीपुत्रं ववन्दे पादयोस्तथा ॥            | १८॥ |
| तामुद्यम्य सुसंहृष्टो नयने परिमार्ज्य च ।           |     |
| उवाच वाक्यं देवेशस् सर्वयादवसन्निधौ ॥               | १९॥ |
| श्रीभगवान्—                                         |     |
| मा शोकं कुरु कल्याणि धार्तराष्ट्रान् समाहितान् ।    |     |
| अचिराद्धातियत्वाऽहं पार्थेन सिहतः क्षितिम् ॥        | २०॥ |
| युधिष्टिराय दास्यामि यातु ते मानसो ज्वरः ॥          | २१  |
| अभिभेन्युना च पार्थेन रौक्मिणेयेन ते शपे।           |     |

3. अ-क-घ-च-म-सह पुत्रैर्महावीर्येर् ध्ष्टद्युम्नशिखण्डिभिः।

[अधिकः पाठः]

<sup>4.</sup> अ-क-घ-च-म-सार्धस्रोको न दश्यते !

| ६७] विराटपर्वणि - वैराटीवैवाहिकपर्व                                | ५०१    |
|--------------------------------------------------------------------|--------|
| तानागतानभित्रेक्य पार्थी ज्ञानभृतां वर:।                           |        |
| पूर्जयामास विधिवद् यथाई राजसत्तमान् ॥                              | २९॥    |
| पारिवर्ह ददौ कृष्णः पाण्डवानां महात्मनाम् ।                        | -<br>- |
| क्षियो रत्नानि वासांसि पृथकपृथगनेकशः ॥                             | ३०॥    |
| <sup>1</sup> राजानो राजपुत्राश्च निवृत्ते समये तथा।                | •      |
| यथाई पाण्डवश्रेष्ठे ह्यवर्तन्ताभिपूजिताः ॥                         | ३१॥    |
| आसन् प्रहृष्टमनसः पारिबर्हे द्दुस्तद्।।।                           | ३२     |
| तेषु तत्रोपविष्टेषु राजभिर्वृष्णिभिस्तह ।                          |        |
| विवाहो विधिवद्राजन् वृष्ट्ये कुरुमात्स्ययोः ॥                      | ३३     |
| ततरशङ्का मृदङ्गाश्च गोमुखा डिण्डिमास्तदा ।                         |        |
| पार्थैंस्संयुज्यमानस्य नेदुर्मात्स्यस्य वेइमनि ॥                   | 38     |
| उचावचां <sup>2</sup> स्तदा जघ्तुर् वाद्यसङ्घान् सहस्र <b>शः</b> ।  |        |
| भक्ष्यभोज्यात्रपानानि• <sup>३</sup> भूतानभ्यवहारयत् ॥ <sup>*</sup> | ३५     |
| गायनाख्यानशीलाश्च नटा वैतालिकास्तथा ।                              |        |
| स्तुवन्तस्तानुपातिष्ठन् सूताश्च सह मागधैः ॥                        | ३६     |
| स्त्रियो वृद्धाः कुटुम्बिन्य उत्सवज्ञाश्च मङ्गले ।                 |        |
| द्रौपद्यन्तःपुरे चैव विराटस्य गृहे स्त्रियः ॥                      | ३७     |
| सुदेष्णां तु पुरस्कृत्य मत्स्यानां केवलास्बियः ।                   |        |
|                                                                    |        |

<sup>1.</sup> अ-क-घ-च-म-सार्धस्त्रोको नोपलम्यते।
2. क-ख-घ-ङ-म-म्मगान् जन्तुर्मेध्यांश्च शतशः पशुन्।
3. म-भूताम्यभ्यवहारयत्। क-ख-घ-ङ-च-प्रमूतानम्यहारयत्।

| ५०२ महाभारतम्                                       | [अ.        |
|-----------------------------------------------------|------------|
| आजग्मुश्चारुपीनाङ्गचस् सुमृष्टमणिकुण्डलाः ।।        | . ३८       |
| वर्णोपपन्नास्ता नार्यो रूपवत्यस्खळङ्कृताः ।         | •          |
| सर्वाश्चाभ्यभवत् कृष्णा रूपेण वपुषा श्रिया ॥        | <b>ર</b> ્ |
| परिवार्योत्तरां स्नाघ्यां राजपुत्नीमलङ्कताम् ।      | · ·        |
| सुतामिव महेन्द्रस्य पुरस्कृत्योपतास्थिरे ॥          | 80         |
| <sup>1</sup> भृङ्गारं तु समादाय सौवर्णं जलपूरितम् । |            |
| पार्थस्य इस्ते सहसा सुतामिन्दीवरेक्षणाम् ॥          | 88         |
| स्तुषार्थं प्राक्षिपद्वारि विराटो वाहिनीपतिः ॥      | 8811       |
| तां प्रत्यगृह्णात् कौन्तेयस् सुतस्यार्थे महामनाः।   |            |
| सौभद्रस्थानवद्याङ्गी विराटतनयां तदा ॥               | ४२॥        |
| तत्रातिष्ठन्महाराजो रूपमिन्द्रस्य धारयन् ।          |            |
| स्नुषां तां परिगृह्णानः कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः ॥   | ४३॥        |
| द्रुपदश्च विरादश्च शिखण्डी च महायशाः ।              |            |
| काशिराजश्च शैब्यश्च धृष्टयुम्नश्च सात्यिकः ॥        | 8811       |
| सप्तैतेऽक्षौहिणीपाला यज्वानो भूरिदक्षिणाः ।         |            |
| पाण्डवं परिवार्याथ निवासं चिकरे तदा ॥               | 8411       |
| तब्रस्थायां तु सेनायां विराटो जगतीपतिः।             |            |
| प्रीतो दुहितरं गृह्य प्रददावभिमन्यवे ॥              | 8811       |
| मुदा गृह्योत्तरां पार्थ आनाय्य च जनार्दनम् ।        |            |
| 1. ख-ङ-कोशयोरेवेदमर्धसयं दश्यते                     |            |

| ६७] विराटपर्व                           | िणि - वैराटीवैवाहिकपर्व | ५०३   |
|-----------------------------------------|-------------------------|-------|
| विवाहं कारयामास से                      |                         | ४७॥   |
| ततो विवाहो वष्ट्रधे सि                  |                         |       |
| सौभद्रस्याद्धुतश्चैव पितु               | स्तव पितुस्तदा ॥        | 8611  |
| <sup>1</sup> धौम्याईशब्यै: परिवृत       | ो जुहावामौ विधानतः।     |       |
| अग्नि प्रदक्षिणीकुर्वन् स               | गैभद्रः पाणिमग्रहीत् ॥  | ्४९॥  |
| ततस्सभार्यसंहष्टो मात                   |                         |       |
| तस्मै <sup>2</sup> शतसहस्राणि ह         | यानां वातरंहसाम् ॥      | ५०॥   |
| <sup>3</sup> द्वे गजानां शते मुख्ये     | विराटः प्रद्दौ मुदा ॥   | ५१    |
| <sup>4</sup> प्रादान्मात्स्यपतिर्हेष्टः | कन्याधनमनुत्तमम् ॥      | 4811  |
| पारिवर्हें च पार्थस्य प्रव              |                         |       |
| कुष्णेन सह कौन्तेयः                     | प्रत्यगृह्णात् परन्तप ॥ | ५३॥   |
| कृते विवाहे तु तदा घ                    | र्मपुत्नो युधिष्ठिर: ।  |       |
| ब्राह्मणेभ्यो ददौ वित्तं                | यदुपाहरदच्युत: ॥        | ५३॥   |
| गोसहस्राणि रत्नानि व                    | स्त्राणि विविधानि च।    |       |
| भूषणानि च सर्वाणि र                     | गनानि शयनानि च ॥        | 4811  |
| <sup>5</sup> पट्टवासांसि चित्राणि       | दासीदासान बहून ददौ।     |       |
| नागरान् प्रीतिभिर्दिव्यै                | स् तर्पयामास भूपति: ।।  | ष्प्॥ |
| तन्महोत्सवसङ्काशं हृष्ट                 | पुष्टजनाकुलम् ।         |       |
|                                         | 2 2 2 2                 |       |

<sup>1.</sup> ख-छ-कोशयोरेवायं श्लोको वर्तते

<sup>2.</sup> ख**—सप्त**ी

<sup>3.</sup> म—हे च नागशते मुरव्ये वि

ख-ड-च—हे च नागशते मुख्ये धनं बहुविधं तदा!

4. अ-क-घ-च-म—इदमधं नास्ति।

5. अ-क-घ-च-म—छोकोऽयं नास्ति।

नगरं मत्स्यराजस्य ग्रुग्धुमे भरतर्षम ॥ ५६॥

पुरोहितैरमात्येश्च पौरेर्जानपदेस्सह ।
विराटो नृपतिद्वशीमान् सौभद्रायाभिमन्यवे ॥ ५०॥
तां सुतामुत्तरां दन्ता मुमुदे परमां तदा ॥ ५८
कम्मेजयः—

पृते विवाहे हृष्टात्मा यदुवाच युधिष्टिरः ।
तत् सर्वे कथयस्वेह कृतवन्तो यदुत्तरम् ॥ ५९

इति श्रीमहाभारते शतसहिष्णकायां संहितायां वैयासिक्यां विराटपर्वेणि सप्तषष्टितमोऽध्यायः ॥ ६७ ॥ ॥ ४८ ॥ वैराटीवैवाहिकपर्वेणि पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ [अस्मिन्नध्याये ५९ छोकाः] ॥ वैराटीवैवाहिकपर्व समाप्तम् ॥ ॥ समाप्तं च विरापटर्व ॥ ४ ॥ ॥ अस्मिन् विराटपर्वेणि श्लोकाः ३५००\*॥

अतः परमुद्यौगपर्व भविष्यति । तस्यायमाद्यः श्लोकः ।

क्टत्वा विवाहं तु क्रुरुप्रवीरास् तदाऽभिमन्योर्मुदितास्सपक्षाः । विश्रम्य रात्रावुषि प्रतीतास् सभां विराटस्य ततोऽभिजग्मुः ॥

9

<sup>1.</sup> अ-क-ध-ध-म-सार्धश्लोकोऽयं न दृश्यते।

<sup>\*</sup> यद्यप्यश्यायक्रमेण स्ठोकगणनायां ३२८३ स्ठोका एव भवन्ति ; तथाऽपि तस तसाधः प्रदर्शितानां समीचीनानाम् २१७ अधिकपाठस्रोका-नां सम्मेळनेन ३५०० स्ठोका भवन्तीति ज्ञेयम्।

# म्लतया प्राह्माणामधिकपाठानां प्रदर्शनम् ॥

| पुटम्        | अधिकपाठ-<br>प्रदर्शकसंख्या | ग्राह्य-<br><b>श्लो</b> क-<br>संख्या | पुटम् | अधिकपाठ-<br>प्रदर्शकसंख्या | ग्राह्य-<br>स्रोक-<br>संख्या |
|--------------|----------------------------|--------------------------------------|-------|----------------------------|------------------------------|
| २            | 9                          | 9                                    | ११२   | 9                          | ` 11                         |
| ર્           | 9                          | u l                                  | 996   | Ř                          | 9                            |
| કે           | 9                          | n                                    | 386   | ş                          | ii                           |
| •            | Ř                          | 9                                    | • • • | ર                          | <b>&amp;</b> II              |
|              | કે                         | n                                    | १३९   | ġ                          | 11                           |
| 9            | ž                          | ii                                   | 383   | 9                          | ii                           |
| .30          | વ                          | ii                                   | 183   | 9                          | 9                            |
| 33           | 9                          | n                                    | ૧૫૨   | Ř                          | 9                            |
| 98           | 9                          | ü                                    | 948   | *                          | 9                            |
| કેટ          | 9                          | ü                                    | 989   | · ₹                        | 11                           |
|              | ů,                         | n                                    | ૧૬૬   | 9                          | 11                           |
| 30           | 2                          | ÷                                    | 992   | 9                          | 2                            |
| ર ૧          | 9                          | ii                                   | 308   | ર                          | n                            |
| રેક          | 8                          | ii                                   | 304   | ર                          | 9                            |
| \•           | ų,                         | n                                    | 908   | 90                         | 9                            |
| 24           | 9                          | ''ii                                 | 909   | ર્                         | 92                           |
| રફ           | Ř                          | 311                                  | 964   | ર                          | 9                            |
| કુ <b>પ્</b> | à                          | ii                                   | 968   | ₹ '                        | સા                           |
| ٠.           | 2                          | 3                                    | 966   | २<br>१                     | 90                           |
| 83           | રં                         | ર                                    | 383   | 9                          | इ॥                           |
| 88           | Ì                          | n                                    |       | <b>ર</b>                   | 9                            |
|              | 3                          | n                                    | 198   | 9                          | 11                           |
| 88           | 9                          | 11                                   | 330   | २                          | 9                            |
| <b>૭</b> ર   | <b>ર</b>                   | 11                                   | 396   | 9                          | 3                            |
| -            | ર્                         | ii                                   | २००   | 9                          | . 9                          |
| 66           | રે                         | n                                    | . •   |                            | 11                           |
| 69           | રે                         | 8                                    | २०२   | <b>ર</b><br>૨              | 11                           |
| 900          | 9                          | 3                                    |       | ર                          | 11                           |
| 903          | 9                          | n i                                  |       | 3                          | 11                           |
| 904          | •                          | 11                                   | 205   | 9                          | સા                           |

| पुटम्       | अधिकपाठ-<br>प्रदर्शकसंख्या | ग्राह्य-<br>श्लोक-<br>संख्या | पुटम्      | अधिकपाठ <sup>-</sup><br>प्रदर्शकसंख्या | ग्राह्य-<br>श्लोक-<br>संख्या |
|-------------|----------------------------|------------------------------|------------|----------------------------------------|------------------------------|
| २१४         | રૂ                         | 11                           | ३०२        | ą                                      | . 11                         |
| २२३         | 9                          | 11                           | 390        | 9                                      | 3                            |
| *. * *      | રૂ                         | 11                           | ३१२        | <b>ર</b>                               | 11                           |
| २२९ :       | 9                          | <b>ર</b>                     | ३१९        | . રૂ                                   | 3                            |
| २३३         | 2                          | 11                           |            | ષ્                                     | 11                           |
| २३६         | 9                          | शा                           |            | દ્                                     | 11                           |
| २३७         | 9                          | 11                           | <b>३२७</b> | 9                                      | 9                            |
| २३९         | 9                          | 13                           | 326        | 8                                      | 11                           |
| 284         | 9                          | 3                            | 356        | ર                                      | 11                           |
| 286         | 9                          | ३॥                           |            | 8                                      | 9                            |
| રુષ્ટ       | <b>ર</b>                   | 3                            | 334        | 8                                      | 9                            |
| २५३         | 9                          | 911                          | ર કહ       | २                                      | 311                          |
| २६५         | 9                          | 11                           | ३५३        | ર                                      | સા                           |
| २६६         | <b>ર</b>                   | 3                            | ३६४        | २                                      | 11                           |
| ^ .         | ર                          | सा                           | ₹७३        | 3                                      | . 11                         |
| २६७         | ર                          | 8                            | ३९०        | 3                                      | 311                          |
| २६८         | 9                          | بع                           | इ९४        | 3                                      | 11                           |
| २७२         | 3                          | 611                          |            | 8                                      | . 9                          |
| 206         | <u>*</u>                   | 11                           | 30,4       | , २                                    | 3                            |
| २८०         | 9                          | 9                            | 300        | 9                                      | ₹                            |
| २८१         | 9                          | 9                            |            | ર                                      | સા                           |
| २८५         | २                          | <b>ર</b>                     | 800        | રૂ                                     | ₹                            |
| २८६         | ર                          | 3                            | 806        | <b>.</b> २                             | 4                            |
| २८७         | 9                          | 9                            | 800        | 9                                      | 311                          |
| 266         | <b>२</b>                   | 9                            | 833        | ₹.                                     | - २                          |
| <b>ર</b> 98 | 9                          | 911                          | 830        | <b>ર</b>                               | . 11                         |
| २०७         | 9                          | 11                           | 1          | રૂ                                     | २                            |
|             | ર                          | 9                            | ४२०        | 9                                      | 3                            |
| २९८         | ą                          | 9                            |            | 3                                      | 11                           |
| રવવ         | 9                          | 11                           | ४२१        | 2                                      | 8*                           |
| •           | २                          | ર                            | ४२४        | 3                                      | - 11                         |

<sup>\*</sup> अ**स** "नाक्षाणां" "अङ्गुलं द्यङ्गुलं वाऽपि" इत्यर्धद्वयं विहत्य शिष्टं प्राह्मम्

| पुटम्'      | अधिकपाठ-<br>प्रदर्शकसंख्या | श्राह्य-<br>श्लोक-<br>संस्था | पुटम् | अधिकपाठ-<br>प्रदर्शकसंख्या | ग्राह्य<br>श्लोक-<br>संस्था |
|-------------|----------------------------|------------------------------|-------|----------------------------|-----------------------------|
| ४२४ .       | 8                          | 11                           | ४६८   | ą                          | n                           |
| ४४३         | 9                          | 9                            | • ,•  | ૪                          | 11                          |
| 888         | <b>ર</b>                   | n                            | ४६९   | 9                          | 11                          |
| 886         | ર                          | n                            | 808   |                            | ર                           |
| <i>४५</i> ० | 9                          | ii                           |       | ર                          | शा                          |
| 844         | 9                          | n                            | 808   | 9                          | 11                          |
| ४५८         |                            |                              | 800   | 9                          | 11†                         |
|             | 3                          | 311                          | 803   | 9                          | 9                           |
| ४६०         | २                          | 3                            | 864   | ર                          | ધ્યુ                        |
| <b>४६</b> २ | २                          | 8                            | 888   | 9                          | n                           |
| <b>୫</b> ୧୭ | <b>ર</b>                   | oll                          | ४९६   | 9                          | 811                         |
|             |                            |                              |       | आहत्य श्लोका               | : 290                       |

<sup>†</sup> पूर्वार्धमेव ग्राह्यम्।

## माकोशस्थितानामधिकपाठानां सूचनम् ॥

| पुटम्       | स्थलम्               | अधिक<br>श्लोक<br>संख्या | पुटम्             | स्थलम्   | अधिक<br>स्होक-<br>संख्या |
|-------------|----------------------|-------------------------|-------------------|----------|--------------------------|
| R           | Fq                   | 9                       | २०८               | ,, 9     | રત                       |
| R M         | ,, 9                 | 3                       | २०८               | ,, ۶     | 9                        |
| 8           | ,, 9                 | n                       | २१४               | ં,, રૂ   | n                        |
| २४          | " ×                  | н                       | २२३               | ,, 3     | 11                       |
| ,,          | ", · •               | n                       | ,,                | ., ર     | ii                       |
| ર્ફ્સ હ     | ,, 9                 | 11                      | २२९               | ,, 9     | ą                        |
| ,,          | 5                    | 3                       | २६६               | ,, ₹     | n                        |
| ૪૪          |                      | i                       | રહ્ય              | ્ર,<br>સ | ii                       |
|             | ,, ৭<br>,, ২         | ii                      | २८०               | ,, s     | 3                        |
| ,,<br>⊛≷    |                      | ï                       | ३०२               | ", ३     | ii                       |
| 68          | ,, २<br>,, २<br>,, ९ | 8                       | 390               |          | 3                        |
| *904        | " 。                  | ii                      | 3.03              | 6        | i                        |
| 300         |                      | 9                       | 833               | . 5      | ä                        |
| <b>9</b> 22 | 20                   | 9                       |                   |          | રાાં                     |
| १५३         |                      | 3                       | ,,<br>४२ <b>०</b> | •        | 711                      |
| .308<br>124 | ,,   २<br>,,   २     |                         |                   |          | <i>34 9</i>              |
| 1.0 Q       | ,, ≺                 | 11                      | કરુંગ .           | ,, ٦     | 3                        |

## ॥ श्रीरस्तु ॥ महाभारतविराटपर्वविषयाणाम् अक्षर**ातृकाक्रमे**ण सूचनम्

| <b>a</b>                                                    | अध्याय:-पुटम्           |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------|
| अज्ञातवासाथ प्रस्थान कुर्वता पाण्डवाना मङ्गलार्थ धौम्येन    |                         |
| हामपूर्वक मन्त्रजपः                                         | ६३६                     |
| अर्जुनस्य षण्डवेषपरिग्रहेण विराटसभाप्रवेशः                  | ९—६८                    |
| अर्जुनस्य विराटस्य च सह्यापः                                | 9-40                    |
| अर्जुनस्य विराटेन कन्यानाटने नियोजनम्                       | ९—७३                    |
| अर्जुनसुहिस्य द्रोणभीष्मकर्णादीनासुक्तयः                    |                         |
| अर्जुनचोदनयोत्तरस्य शमीमारुह्य गाण्डीवाद्यायुधाहरणप्रय      | <b>26–58</b>            |
| अर्जुनस्य उत्तरसारथीकरणपूर्वकं रथारोहणेन युद्धायाभिया       | लः ३४-२७६               |
| अञ्चल उत्तरसारमाकरणपूर्वक स्थाराहणन युद्धायाभिया            | निम् ३८-२९५             |
| अर्जुनस्य शङ्कादिशब्दश्रवणविवस्तमुत्तरं समाश्वास्य          |                         |
| रणायाभियानम्                                                | <b>३</b> ९– <b>२</b> ९९ |
| अर्जुनाभिहतस्य कर्णस्य रणात् पछायनम्                        | 49-308                  |
| अर्जुनबाणाहितिविषण्णे द्वोणे अश्वत्थाम्ना तद्रक्षणायार्जुनं |                         |
| प्रत्यभियानम्                                               | 42-360                  |
| अर्जुनदत्तावकाशेन द्रोणेन रणादपयानम्                        | ५२-३८७                  |
| अर्जुनस्य भीष्मद्रोणादिभिस्सह सम्भूय युद्धम्                | ५४–३९५                  |
| अर्जुनयुद्धविशेषवर्णनम्                                     |                         |
|                                                             | <b>५</b> ४- <b>३९६</b>  |
| अर्जुनस्योत्तरं समाश्वास्य दुर्योधनं प्रति रथयापनचोदनम्     | 45-854                  |
| अर्जुनदुर्योधनयुद्धम्                                       | 45-850                  |
| अर्जुनगर्हणेन दुर्योधनस्य पुनः परावृत्य अर्जुनेन सह         |                         |
| युद्धायाभियानम्                                             | ५९-8 <b>३</b> ४         |
| अर्जुनस्य ज्येन रणादपयानम्                                  | ५९-४३९                  |
| अर्जुनस्य विराटपुरं प्रति जयेनागमनम्                        | 49-888                  |

| अ                                                              | याय:-पुटम्         |
|----------------------------------------------------------------|--------------------|
| अर्जुनस्य समशानशमीतरौ गाण्डीवाद्यायुधानि निक्षिप्य 📩           |                    |
| पुनर्बृहन्नलावेषपरिग्रहेण सारध्यकरणम्                          | ६०–४४७             |
| अर्जुनवेरणया उत्तरेण नगरे जयोद्धोषणाय दूतप्रेषणम्              | ६०-४४८             |
| अर्जुनकुरुयुद्धदिदक्षया समागतैदेवैरर्जुन स्टापमानैः पुन-       |                    |
| स्वर्गे प्रति गमनम्                                            | <b>६२</b> –४६१     |
| अर्जुनस्य विराटान्तःपुरप्रवेशः                                 | ६२–४६९             |
| अर्जुनस्य युधिष्टिरदिदृक्षया तःसमीपं गतस्य तेन पूर्ववदन-       |                    |
| भिभाषणेन भीमं प्रति प्रहनः                                     | ६२–४७५             |
| अर्जुनेन युधिष्ठिरं प्रति स्वेन नपुंसकवेषपरिग्रहेण राजकन्या-   | 7                  |
| नाटनादिकथनम्                                                   | 5-38               |
| अर्जुनेन सारथ्यकरणाय कवचधारणानभ्यासाभिनयः                      | <b>३२-२</b> ५५     |
| अर्जुनेन प्लायत उत्तरस्य केशेषु प्रहणम्                        | <b>३३-२६६</b>      |
| अर्जुनेनाहं कुरून् योत्स्ये मम त्वं सार्थिभवेति उत्तरसमाश्वा   | स-                 |
| नेन गाण्डीवाद्यायुधाहरणाय इमशानशमीसमीपगमनर                     | र् ३३- <b>२</b> ६८ |
| अर्जुनेनोत्तरं प्रति शमीमारुह्य गाण्डीवाद्यायुधाहरणचोदनम्      | ३ <b>४-२७</b> ३    |
| अर्जुनेनोत्तरं प्रति युधिष्ठिराद्यायुधानां पृथकपृथक् निर्देशेन |                    |
| तत्तत्स्वाभिकत्वकथनम्                                          | ३६-२८१             |
| अर्जुनेनोत्तरं प्रति स्वस्यार्जुनव्वकथनपूर्वकं कद्भादीनां      |                    |
| युधिष्ठिरादिःवकथनम्                                            | ३७-२८६             |
| अर्जुनेनोत्तरं प्रति धैर्यावलम्बार्थं स्वमाहात्म्यवर्णनम्      | ३७-२९०             |
| अर्जुनेनोत्तरं प्रति स्बस्य क्लीबत्वप्राप्तिहेतुकथनम्          | ३८–२९४             |
| अर्जुनेन युद्धप्रस्थानसमये उत्तररथात् सिंहध्वजावरोपणपूर्वकं    |                    |
| स्बध्यानसिष्नहितस्य हनुमद्धजस्य रथे स्थापनम्                   | ३९-२९८             |
| अर्जुनेन सेनामध्ये दुर्योधनादर्शनेन उत्तरं प्रति तत्पद्वीमनु   |                    |
| रथयापनचोदनम्                                                   | ४७–३३४             |
| अर्जुनेन भीष्मद्रोणादीनां शराभ्यामभिवादनम्                     | ४७-३३५             |
| अर्जुनेन सेनामध्ये दुर्योधनानवलोकनेन तस्य गवामा-               |                    |
| दानेन गमनसम्भावनया रथेन गवायं प्रस्वभियानम                     | 86-330             |

| -                                                            | -                        |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------|
| अर्जुनेन गवान्तिकमुपगम्य तद्रक्षिणां वाणैरभिहननेन गवां       | याय:-पुटम्               |
| विनिवर्तनम्                                                  |                          |
| अर्जुनेनोत्तरं प्रति द्वोणकर्णादिरथानामसाधारणध्वज-           | ४८–३४१                   |
| जिल्लानि प्रकृति क्राणकणा दर्थानामसाधारणध्यज-                |                          |
| चिह्नानि प्रदर्श्य तत्तन्नामनिर्देशेन तत्त्रत्पराक्रमवर्णनम् | 86- <b>5</b> 88          |
| अर्जुनेन दुर्योधनसैन्यविश्वंसनम्                             | ५०-३५०                   |
| अर्जुनेन कर्णपराभवस्य सङ्ग्रहेण कथनम्                        | ५०=३५८                   |
| अजुननोत्तरं प्रति कर्णाभियानचोदनम                            | ५१-३६०                   |
| अर्जुनेन विकर्णादिकर्णरक्षकाणां भङ्गः                        | 49-262                   |
| अर्जुनेन कर्णभ्रातुरशोणाश्ववाहस्य हननम                       | ५१-३६५                   |
| अर्जनेनोत्तरं प्रति द्वोणायाभियानचोदना                       | ५२-३७७                   |
| अर्जुनेनाश्वत्थामजयः                                         | ५३-३८८                   |
| अर्जुनेन पराजितस्य क्रपस्याश्वत्थामरथारोहणम्                 | ५४–३९४                   |
| अर्जुनेन सम्यक्तांडितस्य भीष्मस्य सार्थिनाऽन्यव नयनम         | ५५-४०९                   |
| अर्जुनेनोत्तरं प्रति भीष्मादिसमीपे रथप्रापणप्रेरणापूर्व-     | , , , , , , ,            |
| कमुत्तराप्यायनाय स्वपराक्रमप्रकथनम्                          | 40-838                   |
| अर्जुनेन दुइशासनादिपराभवपूर्वकं भीष्मादिभिस्सहायोधनम्        | 40-810                   |
| अर्जुनेनोत्तरं प्रति अश्वत्थामान्मुद्दिश्य याहीति परिचोद्ये  | 70-61 <b>0</b>           |
| अर्धक्रोशपर्यन्तं धावनम्                                     | tra naa                  |
|                                                              | ५८-४२३                   |
| अर्जुनेन दुर्योधनगर्हणम्                                     | ५८–४३२                   |
| अर्जुनेन सम्मोहनास्त्रप्रयोगः                                | <i>५९–</i> ८३७           |
| अर्जुनेन शङ्खध्मानम्                                         | ५९–८३७                   |
| अर्जुनेनोत्तरं प्रति उत्तरानिदेशानुसारेण कौरवाणाः            |                          |
| वस्राभरणाद्यानयनाज्ञा                                        | ५९–४३८                   |
| अर्जुनेन दुर्योधनिकरीटस्य बाणेनापहरणम्                       | 49-883                   |
| अर्जुनेन कोरवसैनिकानामभयप्रदानम्                             | ६०-४४५                   |
| अर्जुनेनोत्तरं प्रति युधिष्ठिरादितत्त्वप्रकाशनप्रतिषेधनं-    |                          |
| व्वया मुपैव गावो विजिता इति च वक्तव्यमित्युक्तिः             | ६०-४४६                   |
| अर्जुनेनोत्तरीय कुरुवस्त्राभरणादीनां दानम्                   | € <b>२−</b> 8 <b>७</b> 8 |

|                                                                                                                                   | यः-पुटम्        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| अर्जुनेन विराटं प्रति युधिष्टिरस्य याथातथ्यक्रथनेन तदीयगुणा-                                                                      |                 |
| अर्जुनन विराट आत जुन्याहरूल मान्याहणाईत्वप्रतिपादनम्<br>नुवर्णनपूर्वकं तस्य राजासनारोहणाईत्वप्रतिपादनम्                           | ६३-४८१          |
| नुवणनपूर्वक तस्य राजालमारिक निवास नम् अर्जुनेन विराटप्रश्नाद्वल्लादीनां भीमसेनादित्वकथनम्                                         | ६४-४८२          |
| अञ्जनन विराटप्रश्नाद्वरुषातामा पासी साम्<br>अञ्जनं सहसाऽऽगच्छन्तं प्रेक्ष्य दुर्योधनस्य द्वोणादिशरणागतिः                          | 4८-8३२          |
| अजुन सहसाऽऽगच्छन्त त्रदय दुवावगरा क                                                                                               | ५०–३४८          |
| अश्वत्थाम्ना कर्णस्य उपालम्भः<br>अश्वत्थामानं प्रति युद्धाय गच्छन्तमर्जुनमुहिश्य अर्जुनो                                          |                 |
| अश्वत्थामान प्रात युद्धाय गण्डन्तम छन्दा                                                                                          | 4E-890          |
| भयादपयातीति कर्णस्य शङ्का<br>इन्द्रेण सुदर्शननामनि कामगामिनि प्रासादे देवगणानप्यारोप                                              | प               |
| इन्द्रेण सुद्शननामान कामगामान प्रात्सार प्राप्ता                                                                                  | 86-339          |
| अर्जुनकुरुयुद्धावलोकनाय गगनाङ्कणावतरणम्                                                                                           | :३२-२५६         |
| अजुनकुरुवुद्धावर्णायम् प्राप्ताः विज्ञासरणान्यान्येत्युक्तिः उत्तरया बृहन्नुर्ला प्रति कुरून् विज्ञित्य वस्नाभरणान्यान्येत्युक्ति | 32-240          |
| उत्तरस्य युद्धाय गमनकाले पौरेर्मङ्गलाचरणम्                                                                                        |                 |
| उत्तरस्य कुरुसेनावलोकनमातेण भयाद्रथादवप्रुत्य पलायनम्                                                                             | ३३-२६३          |
| उत्तरस्य पछायतो ब्रहणायार्जनस्यानुधावनम्                                                                                          | ••••            |
| उत्तरस्य पद्धानस्य ज्ञानस्य द्वीणादीनामयमर्जनएव                                                                                   | ३३–२६४          |
| स्यादिति सम्भावनम्                                                                                                                | ३७-२८७          |
| उत्तरप्रत्ययार्थं स्वनामदशककथनपूर्वकं तन्निर्वचनम्                                                                                | 42-304          |
| उत्तरस्य गाण्डीवास्त्रादिना भीतस्यार्जुनेन समाश्वासनम्                                                                            |                 |
| उत्तरस्य कुरुविजयाय बृहन्नलया सह गमनश्रवणेन                                                                                       | £9-840          |
| तद्रक्षणाय विराटेन सेनाप्रेषणम्                                                                                                   | ६२-४७०          |
| उत्तरस्यैव जेतृत्वश्रमहृष्टेन विराटेन तत्प्रशंसनम्                                                                                | ६२-४६५          |
| उत्तरागमनस्य विराटाय द्वास्स्थेन निवेदनम्                                                                                         | 32-240          |
| उत्तराप्रार्थितया बृहन्नलया सारध्यकरणाङ्गीकरणम्                                                                                   | £9-400          |
| उत्तराया अभिमन्योश्च विवाहः                                                                                                       | 40 100          |
| उत्तरे समुचितसारथेरभावेन खिद्यमाने अर्जुनेन द्रौपदीं प्रति                                                                        | <b>३२-</b> २४५  |
| उत्तराये बृहन्नलायाः सारध्यकाशलानवदनचादना                                                                                         | 49-838          |
| उत्तरेण कौरवाणां वस्त्राभरणाद्यानयनम्                                                                                             |                 |
| उत्तरेण बृहस्रलायाः कवचधारणम्                                                                                                     | 32- <b>2</b> 48 |
| उत्तरेणार्जुननिकटे मुञ्ज मुञ्जेति प्रखापः                                                                                         | 33-56®          |
| उत्तरेणार्जुनं प्रति पाण्डवानुहिस्य प्रश्नः                                                                                       | 30-264          |

| उत्तरेण बृहश्चलाया अर्जुनत्विज्ञानेन तं प्रति अज्ञान-        | अध्याय:-पुरम्             |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------|
| म् ७कम् तप्तस्यापराधक्षास्यास                                | <b>३८–२</b> ९२            |
| उत्तरेण सवाद्यघोषं पोरैः प्रत्युद्गम्यमानेन स्वनगरप्रवेशन    | स् ६२-४६४                 |
| उत्तरण रजिल्झियाऽन्तःपुरमेत्य तन्निनानन                      | ६२-४६७                    |
| उत्तरण विराट प्रति कस्यचिद्देवपत्रकृते जेनस्वर               | ६२–४७३                    |
| उत्तरण विराट प्रांत अजनपराज्यकर्णनम                          | ६४-४८५                    |
| उत्तरण विराट प्रति युधिष्टिरादिक्रतोपकारसगरणपर्वकः           | 40 00 3                   |
| युत्तरायाः प्रदाननं तत्प्रसादनचोदना                          | <b>६५</b> –४८७            |
| कङ्कवणावलोकनभोतोत्तरचोदनया विराटेन कङ्ग्रामणम्               | ६२–४६८                    |
| कञ्जन द्युतानष्यनम्                                          | <b>६१-</b> ४५५            |
| कङ्केन द्वास्स्थं प्रति बृहन्नलाया अप्रवेश्यत्वकथनम्         | ६२-४६६                    |
| कर्णमिभयान्तमर्जुनं प्रति चिस्नाङ्गदादिप्रधावनम्             | 49-369                    |
| कर्णस्य अर्जुनबाणाभिहत्या युद्धाद्वीतस्य अर्जुनो दृष्टः पुनर | 11-441<br>                |
| यातु अजुना वेगेनागच्छति दुर्योधनं सम्परिव                    | ार्य                      |
| गच्छाम इत्युक्तिः                                            | <b></b>                   |
| कर्णभीष्मादिभिर्दुर्योधनस्य रक्षणम्                          | <i>ખુવ–</i> ૪ <b>રૂ</b> બ |
| कर्णार्जुनयुद्धम्                                            | ५१–३६५                    |
| कर्णार्ज्जनयोः परस्परं वाचोपालस्भः                           | ५१–३६९                    |
| कर्णेनात्मस्टाघनपूर्वकमर्जुनपराभवनिमध्याप्रतिज्ञानम्         | ४१ ३०९                    |
| कर्णेन कृपकृतगईणममृष्यता तदुपालम्भः                          | 83-390                    |
| कर्णेन स्वपराक्रमवर्णनम्                                     | ५०-३४९                    |
| कर्णोपाल्स्भासहिष्णुनाऽश्वत्थाम्ना समर्मोद्वाटनं कर्ण-       |                           |
| दुर्योधनोपालम्भः                                             | 85-596                    |
| कीचकाय सुदेष्णया सुराहरणव्याजेन तहुहं प्रति द्वौपदी-         |                           |
| प्रचणप्रातज्ञानम्                                            | 94-994                    |
| कीचकगृहं प्रति प्रस्थितया द्वीपद्या तेन स्बस्या अदूषणाय      |                           |
| ्रस् <b>यां</b> दिदेवताप्रार्थना                             | <b>9</b> 6–999            |
| की क्यार्थनाया द्वौपद्याऽनङ्गीकारेण रोषात् कीचकेन            |                           |
| द्रौपद्याः पादेन ताडनम्                                      | 15-122                    |
| D-33                                                         | ., .,                     |

|                                                            | अध्याय:-पुटम्            |
|------------------------------------------------------------|--------------------------|
| की चकवधोद्यतं भीमं प्रति युधिष्ठिरेण इङ्गितेन तत्प्रतिषेधः | 9 <b>६-</b> 9 <b>२</b> ३ |
| कीचकमारणाभावे द्वौपद्या स्वप्राणिवमोक्षणप्रतिज्ञा          | 30-380                   |
| कीचकसहोदराणां सभापालकृतशब्देनागमनम्                        | २०-१८१                   |
| कीचकसहो दरैः कीचकवधामर्षेण द्रोपद्याः कीचकेन सह            |                          |
| चरमविमानसमारोपणेन इमशानप्रापणम्                            | २१–१८२                   |
| कीचकनिधनवार्ताया देशेषु सर्वत प्रचारः                      | २३-१९६                   |
| कीचकेन सुदेष्णां प्रति द्वौपद्याः स्ववशीकरणप्रार्थना       | 34-333                   |
| कीचकेन द्वीपदीं प्रति स्ववशीभवनयाचनम्                      | १६–१२०                   |
| कीचकोत्पत्तिकथनम्                                          | १६ <b>−</b> १३७          |
| कीचकं जिघांसन्त्या द्रौपद्या राखौ महानसमेत्य खपती          |                          |
| भीमस्य प्रबोधनम्                                           | ૧ <b>૭</b> –૧૪૨          |
| कुरुविजयदिनात् परेद्यवि प्रभाते युधिष्टिरादिभी राज-        |                          |
| ळक्षणधारणेन सिंहासनादिषूपवेशनम्                            | <b>६३−४७</b> ९           |
| कृपाचार्येण दुर्योधनं प्रति नीत्युपदेशन्याजेन पाण्डवे      |                          |
| ं स्सन्धिवधानचोदनम्                                        | २६-२१०                   |
| कृपार्ज्जनयुद्धम्<br>-                                     | <i>ષષ્ઠ–રૂડ્</i> વ       |
| कृपेणार्जुनं प्रशस्य कर्णगर्हणम्                           | <b>૪</b> ૨–૨૧૨           |
| कृपेण स्वेषु एकैकेनीर्जुनस्य दुर्जयत्वकथनेन, सस्भूयाभि-    |                          |
| याननिर्घारणम्                                              | ४२-३१६                   |
| कौरवाणामपञ्चयेन पुरगमनकाले अर्जुनेन बाणैः                  |                          |
| द्रोणादीनामभिवादनम्                                        | ५९–४४२                   |
| कौरवसैनिकानां मध्येमार्गं अर्जुनशरणागतिः                   | £0-88A                   |
| गोपालेन केनिवत् विराटपुरमेत्य उत्तरं प्रति कुरुभिर्गी-     |                          |
| ग्रहणस्य निवेदनम्                                          | <b>૨૧–</b> ૨૪૨           |
| दुर्योधनस्य अर्जुनगवेषणम्                                  | ५८-४२३                   |
| दुर्योधनस्य युद्धात् पळायनम्                               | ५८-४२९                   |
| दुर्योधनेन पाण्डवान्वेषणाय कर्णादिभिस्समालोचनम्            | २४- <b>२०</b> १          |
| दुर्योधनेन की वकवधस्य भीमसेनकृतःवसम्भावनया                 |                          |
|                                                            | 28-292                   |

| अध्य                                                           | ाय:−पुटम्              |
|----------------------------------------------------------------|------------------------|
| दुर्योधनेन प्रथमं सुशर्मणा विराटगोग्रहणकर्तव्यतानिदेशपूर्वकं   | •                      |
| कुरुभिरपरस्मिन्नहनि विराटगोग्रहणम्                             | २६-२१७                 |
| दुर्योधनेन भीष्मद्रोणादिभिस्सह विराटनगरमेख उत्तर-              |                        |
| ्भागे गर्वा प्रहणम्                                            | <b>३</b> १-२४ <b>२</b> |
| दुर्योधनेनार्ज्जनदर्शने पुनर्हादशवत्सरारण्यवासावस्यकर्तन्यत्व- |                        |
| निर्धारणेन अवस्यं युद्धञ्च करणीयमिति निश्चयेन च                | •                      |
| द्गोणानादरपूर्वकं दुर्निमित्तानामन्यथा गतिकल्पनेन              |                        |
| सैन्यप्रोत्साहनम्                                              | ४०-३०४                 |
| दुर्योधनेन कृपद्गोणक्षामणम्                                    | ४४–३२४                 |
| दुर्योधनेन कर्ण प्रति अर्जुनास्तित्वाज्ञानात् विराटगोग्रहणं    |                        |
| कृतम् अत इदानीमसाभिरवश्यं योद्धव्यमेव अन्यथा                   |                        |
| अयशस्यादिति कथनम्                                              | ५०–३४९                 |
| दुर्योधनेन जिल्वा गच्छन्तमर्जनमुहित्य भीष्मादीन् प्रति         |                        |
| पुनर्युद्धकरणचोदनम्                                            | 46-880                 |
| दुर्योधनेन युधिष्टिरं प्रति दूतसुखेन तयोदशवत्सरस्यासम्पूर्ता-  |                        |
| वेवार्जुनेनात्मप्रकाशनात् पुनर्वनवासविधेयतानिवेदनम्            | ६६–४९४                 |
| द्भुपदादिभिद्भैं।पदेयादिभिस्सहागमनम्                           | ६७–४९९                 |
| द्रोणार्जुनयुद्धम्                                             | ५२-३७९                 |
| द्वोणेन दुर्योधनं प्रति पाण्डवानां धार्मिकत्वादिगुणशालितया     |                        |
| विनाशाभावनिर्धारणेन पुनस्तदन्वेषणविधानम्                       | २५-२०४                 |
| द्वोणेनार्जुनशङ्खनादादिना तस्यार्जुनत्वनिर्घारणेन              |                        |
| दुर्योधनं प्रति तन्निवेद्य दुर्निमित्तप्रदर्शनम्               | <b>३९–३०</b> १         |
| द्वोणेनार्जुनाभिवादनकुशलप्रश्नादिकौश <b>लश्चावनम्</b>          | ४७–३३५                 |
| द्रोणेन कर्णशङ्कावारणम्                                        | <i>પદ્-</i> 81ર        |
| द्भौपदीचोदितया उत्तरया उत्तरं प्रति बृहन्नलायास्सारथ्य-        |                        |
| करणप्रार्थनचोदनम्                                              | <b>३२-२</b> ४८         |
| द्रौपद्या स्वस्थास्मैरन्ध्रीभावेनावस्थानकथनम्                  | ४—२३                   |
| द्रौपद्या श्रमार्तया विराटनगरपरिसरदेशे एकराविनिवासप्रार्थ      | ना ६—३७                |

| . अध्य                                                             | ाय:−पुटम        |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------|
| द्रौपद्या सैरन्ध्रीवेषधारणेन सुदेष्णायास्समीपगमनम्                 | 92-64           |
| द्रौपद्यास्सुदेष्णायाश्च सहापः                                     | 92-66           |
| द्रौपद्या सैरन्त्रीरूपया सुदेष्णाशुश्रूषया तस्या गृहे वासः         | 9234            |
| द्रौपद्या स्वात्मानं कामयमानस्य कीचकस्य प्रत्याख्यानम्             | 38-305          |
| द्रौपद्याः कीचकगृहं प्रति सुदेष्णया सुरानयनाय गमनचोदना             | 34-338          |
| द्रौपद्या कीचकगृहं प्रति गमनानङ्गीकारः                             | 34-330          |
| द्रौपचा भर्तुराज्ञया सुदेष्णागृहगमनम्                              | 18-138          |
| द्रौपद्याऽज्ञानादिव खशोकहेतुं पृच्छन्तीं सुदेष्णां प्रति गन्धवैः   |                 |
| कीचकवधस्य भावित्वकथनम्                                             | १६-१३५          |
| द्रौपद्या भीमनिकटे स्बदुःखावेदनम्                                  | 90-984          |
| द्रौपद्या युधिष्टिरादीन् प्रति प्रत्येकं नामनिर्देशपूर्वकमनुशोचनम् | 10-189          |
| द्रौपद्या भीमं प्रति स्ववैभवानुसारणेन शोचनपूर्वकं                  | •               |
| कीचकहनन चोदना                                                      | 96-940          |
| द्रौपद्या भीमं प्रति अवश्यं झटिति कीचको हन्तव्य इति कथनम           | 1ु१९-१६५        |
| द्वौपद्या कीचकं प्रति भीमोक्तरीत्या नर्तनागारस्य                   | •               |
| सङ्केतस्थळत्वकरणम्                                                 | 20-300          |
| द्रौपद्या भीमं प्रति कीचकसङ्केतकथनम्                               | २०-१७३          |
| द्रौपद्या भीमहतस्य कीचकस्य सभापालेभ्यः प्रदर्शनम्                  | 20-363          |
| द्रौपद्याऋन्दश्रवणात् पितृवनसुपगतवता भोमेनोपकीचकानां               |                 |
| पञ्जाधिकशतस्य पञ्जतात्रापणम्                                       | 23-364          |
| द्रौपद्या मासावधिस्त्रवासाभ्यनुज्ञानप्रार्थनायां सुदेष्णया         |                 |
| तदङ्गीकरणम्                                                        | २२-१९५          |
| धौम्येन पाण्डवान् प्रति राजगृहवासप्रकारानुशासनम्                   | ५               |
| नकुळस्य विराटेनाश्वपालने नियोजनम्                                  | 90-00           |
| नकुलेन युधिष्ठिरं प्रति विराटनगरे स्वस्य अश्वपालकतयाऽव-            |                 |
| स्थानकथनम्                                                         | 8               |
| नकुलेन विराटमेल खस्याश्वशास्त्र कौशळाभिधानम्                       | 30-04           |
| पाण्डवकार्भुकाद्यवलोकनविस्मितेनोत्तरकुमारेणार्जुनं                 |                 |
| प्रति तत्तदायुधवर्णनपूर्वकं तत्तत्स्वामिनां प्रइनः                 | ₹ <b>५</b> –२७७ |

| अध्य                                                              | ाय:−पुटम्          |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------|
| पाण्डवान्वेषणाय दुर्योधनप्रहितैश्चारैस्तर्वत्नान्विष्य दुर्योधनाय |                    |
| पाण्डवानवर्गतिनिवेदनपूर्वकं विराटनगरे गन्धेवै: की-                |                    |
| चकवधवार्तानिवेदनम्                                                | २३-१०७             |
| पाण्डवैः स्वसहचरबाह्यणाभ्यनुज्ञानसम्पादनेन तद्विसर्जनपूर्वकं      |                    |
| धौम्येन सह मन्त्राय कचिदुपवेशनम्                                  | 9                  |
| पाण्डवैरिनद्रसेनादीन् प्रति द्वारकादिगमनचोदनम्                    | ومساوية .          |
| पाण्डवैधौंम्येन सह किञ्चिद्दं गत्वा अग्निपरिचरणे धौम्यं नियु      | ज्य                |
| विसुज्य च विराटनगरपरिसरगमनम्                                      | <b>ξ—ξφ</b>        |
| पाण्डवैस्सवैद्सवेषासायुधानि वस्त्रेण परिवेष्टय धर्मपुताय          |                    |
| समर्पणम्                                                          | € <del></del> 89   |
| पाण्डवैस्खायुधानि निक्षिप्य अशीत्युत्तरशतवर्षा असान्माता-         |                    |
| मृता-तेयं शमीवृक्षे आबद्धा अस्माकमयं कुलधर्मः-इति                 |                    |
| वदद्भिरेव-मृतं गोमृगं विप्रकलेबरं च ततायुधोपरि सहदेः              |                    |
| वेनाबन्ध-अस्माकं माता मृतेत्युचैधोषयद्विर्गमनम्                   | ६–૪૬               |
| पाण्डवैः स्वस्वव्यापारैविराटपरितोषणम्                             | 9398               |
| पाण्डवैविराटस्य जयसम्पादनन पाण्डवान् प्रति विरादस्य               |                    |
| ससन्तोषभाषणम् ः                                                   | ३०-२३८             |
| पाण्डवैरुपप्छाव्यनगरे वसद्धिर्दूतमुखेन अभिमन्युविवाहार्थ          |                    |
| समाहूतै रामकृष्णादिभिरसुभद्राभिमन्युप्रभृतिभिरस-                  |                    |
| होपभ्राव्यं प्रत्यागमनम्                                          | ६७-४९७             |
| बृहन्नलाद्रौपदीसंवादः                                             | २२-१०३             |
| भीमस्य विराटस्य च संवादः                                          | ८—६५               |
| भीमस्य विराटेन पाकाधिकारे नियोजनम्                                | <u>د—</u> ق        |
| भीमकीचकयो रात्रौ सङ्केतस्थानगमनेन युद्धम्                         | २०-१७६             |
| भीमद्रौपदीसंवादः                                                  | <del>२२-</del> १९२ |
| भीमादिभिः क्रोधाद्विराटवधाध्यवसाये युधिष्ठिरेण हेतु-              |                    |
| कथनेन तस्प्रतिषेधः                                                | ६२-४७६             |
| भोमेन युधिष्ठिरसान्त्वनम्                                         | 3                  |

| अध्य                                                         | य:-पुटम्        |
|--------------------------------------------------------------|-----------------|
| भोष्मण विचाये निर्धारणेन सङ्केतकाळस्य पूर्णत्वोक्तिः         | ६६- ४९५         |
| भीष्मेणार्जुनप्रशंसनेन दुर्योधनं प्रति पाण्डवैस्सह           |                 |
| सन्धिकरणचोदनेऽपि दुर्योधनेन तत्प्रतिषेधः                     | ४५-३ <b>२</b> ८ |
| भीष्मेणार्जनभावविज्ञानात् सेनया सह तदनुधावनम्                | ४८–३३९          |
| यतिरूपस्य युधिष्टिरस्य विराटभवने निवासः                      | <b>૭</b> —६૧    |
| युधिष्टिरस्य धौम्येन देवादिनिदर्शनप्रदर्शनेन परिसान्वनम्     | . 38            |
| युधिष्टिरस्य यतिवेषपरिग्रहेण विराटसभास्तारीभवननिर्घारणम्     | <del>233</del>  |
| युधिष्टिरचोदनया विराटप्रेषितैर्दूतैर्नगरमेत्य जयोद्घोषणम्    | <b>३०-२</b> ४१  |
| युधिष्टिरादिनिहतानां गणनम्                                   | २८-२२७          |
| युधिष्टिरेण बाह्मणाय मृगापहृतारणिभाण्डप्रस्पर्पणम्           | 9               |
| युधिष्ठिरेण ब्राह्मणमध्ये दुर्योधनापनयादिकथनेन शोचनम्        | १-—३            |
| युधिष्ठिरेण आतृभिस्सह मन्त्रेण विराटनगरे निवासनिर्धारणम्     | ₹—-९            |
| युधिष्ठिरेण नकुलसहदेवयोः प्रत्येकं द्वौपद्याः वहननियोजनेऽपि  |                 |
| तयोरपि श्रमार्ततया तदनङ्गीकरणम्                              | ६३८             |
| युधिष्ठिरेण द्वीपदीवहने अर्जुननियोजने तेन द्वीपदीवहनम्       | ६—३९            |
| युधिष्ठिरेण मन्सजपपूर्वकं देवताश्च नमस्कृत्य शमीवृक्षमारुह्य | . •             |
| तत्र स्वायुधनिक्षेपः                                         | દ્લ−૪૪          |
| युधिष्ठिरेण आपत्सु संज्ञापनाय स्वेषां छन्ननामकरणम्           | <b>६—</b> ४८    |
| युधिष्ठिरेण स्विपितृधर्मानुसार्णेन यतिवैषपरिग्रहेण           |                 |
| विराटसभाप्रवेशः                                              | a83             |
| युधिष्ठिरेण द्रौपद्याः सान्त्वनम्                            | 98-9 <b>3</b>   |
| युधिष्ठिरेण स्वेषां युद्धकौश्रास्त्रनिवेदनेन आतृभिः सह       |                 |
| समरायाभियानम्                                                | <b>२७-२२२</b>   |
| युधिष्टिरेण करूणया सुशर्मणो विमोक्षणम्                       | २९-२३७          |
| युधिष्ठिरेणार्जुनादीन् प्रति विराटेनाक्षाभिहननकथनम्          | ६२–४७५          |
| युधिष्ठिरेणोत्तरायाः पुरस्कारेण सप्रणामं प्रसादयते           |                 |
| विराटायाभयप्रदानम्                                           | <b>६५-४८८</b>   |
| युधिहिरेण दुर्योधनं प्रति तेनैव दूतेन भीष्ममुखात् सन्देहस्य  |                 |
| परिहरणीयताप्रतिवेदनम्                                        | ६६–४९५          |

| अध्य                                                             | ाय:-पुट स्             |
|------------------------------------------------------------------|------------------------|
| युधिष्ठिरेणार्जुनं प्रति तद्वीर्थकथनेन विराटनगरे कथं छन्नी       | <i>C</i> 1             |
| वत्स्यसीति प्रइनः                                                | ₹4€                    |
| युधिष्ठिरेणार्जुनं प्रति कुलास्माकमायुधानि गोप्तन्यानीति प्रश्नः | ६—३९                   |
| विराटनगरं प्रति दुर्योधनेन दण्डयाताकर्तव्यतानिर्धारणम्           | २६-२१३                 |
| विराटगोपैर्देततरमाद्र्य विराटं प्रति सुशर्मणा गोग्र-             |                        |
| हणनिवेदनम्                                                       | २७-२२०                 |
| विराटसुशर्मसैन्ययोर्थुद्रम्                                      | २८-२२५                 |
| विराटसुशर्मणोर्युद्धम्                                           | २८-२२८                 |
| विराटल युधिष्टिरस्य च सल्लापः                                    | @                      |
| विराटल्य कङ्केन चृतदेवनम्                                        | €3-84 <b>€</b>         |
| विराटादीना विगतैंस्सह युद्धाय निर्गमोद्यमः                       | २७-२२३                 |
| विराटाय दूतैरुत्तरजयनिवेदनम्                                     | ६१–४५१                 |
| विराटेन युधिष्टिरस्य प्रत्युत्थानादिना सन्कारः                   | @~48                   |
| विराटेन की चकस्यादण्डनादृष्टया द्वीपद्या तं प्रत्युपालम्भनम्     | 1€-1 <b>२७</b>         |
| विराटेन कीचकानां दहनादेशैन सुदेष्णां प्रति सेरन्ध्रया            |                        |
| बहिर्गमनचोदना                                                    | 22-939                 |
| विराटेन युधिष्ठिरादिभिस्सह सुशर्मादिजयानन्तरं पुरं               | 4.                     |
| श्रत्यागमनम्                                                     | <i>६१–</i> 88 <i>९</i> |
| विराटेन कक्कं प्रति चूतदेवनचोदनम्                                | ६१-४५४                 |
| विराटेन सह क्ष्कुर्य चुतकाले विराटेनोत्तरप्रशंसने कङ्केन         |                        |
| बृहन्नलाप्रशंसने च कृते विराटेन कङ्कस्याक्षेण अभिहननम्           | £3-840                 |
| विराटेन कङ्कशोणितप्रहणप्रश्ने सैरन्ध्रया तःकारणकथनम्             | <b>६१-४६०</b>          |
| विराटेन उत्तरेण सह सभामागम्य युधिष्ठरं प्रति राजा-               |                        |
| सनोपवेशनाक्षेपः                                                  | ६३-४८०                 |
| विराटेन सप्रणामं युधिष्ठिरादिप्रसादनम्                           | ६४-४८६                 |
| विराटेनार्जुनं प्रति स्वकुमार्या उत्तराया भार्याःवेन प्रतिप्रहण- |                        |
| प्रार्थने तं प्रत्यर्जुनेन सहेतुकथनं स्नुषात्वेन परिग्रहाङ्गी-   |                        |
| करणम्                                                            | ६६-४९०                 |
| विराटेनोत्तरजयश्रवणेन नगरासळङाराजापनम                            | ६१-४५२                 |

| The state of the s | अध्याय:-पुरम्           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| विराटं प्रेति द्वापद्या की चक्क रण्डनचोद नम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | १६-१२५                  |
| विराटं अति पोरैः सानुजक्रीतस्त्रिनिधन निवे द्वार्यस्क्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |
| नगरा द्वीपदीनिष्कासन्त्रप्राप्यंन र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>२२-</b> १९०          |
| समहानंसमीपे दुरारोहे श्रमिक्कं अस्माकमायुगुणि निधि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <sup>सप्य</sup>         |
| · गाहतच्यान इत्यज्ञेने न चिधि हिर्दे प्रत्यक्ति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ६ — ४०                  |
| सम्येद्वीपद्याः स्टाघनम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 9 <b>६-</b> 9३9         |
| सहदेवेन गोपालकतया स्व स निवासकथ्यम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 859                     |
| सह देवेन गोपाळवेषधारणेन निराटं प्रति सामना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 99-06                   |
| सहदेवस्य विराटस च सह्याः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 99                      |
| सह देवस्य विराटेन गोपालने नियोजनम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 99/3                    |
| सुदेण्या बलाव्कारेण द्रीप दीमहिन्य की बारासामान्योत                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ता १५-११८               |
| सुद्बाया सरन्धी प्रति राजाल्या नगरगट हिंदीमा नो हत                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7 22-460                |
| सुश मेकणोर दिभिरपि विरादं प्रति हण्डयात बस्ति गत्नानि भी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 20 = 35 mm              |
| सुशर्मसैनिकान् विराटगोषालान् व युद्रम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ₹७₹१९                   |
| सुशर्मणा युद्धे विराटस्य ब्रह्मण्ड                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>२</b> ९-२३०          |
| स्यंदूतेन रक्षसा की चकल गूर्जी निपातन स्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |
| प्राप्ता रक्षाता का चकल सून्ता (नपृष्टतन्त्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | १६–१२२                  |
| सूर्येण द्रौपदीरक्षणाय निगृदुस्य रक्षसः प्रेचणम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>9६</b> – <b>99</b> 9 |
| सैरन्ध्रया कङ्कक्षतात् प्रस्तवती स्कस्य निजेशक्तिभागा ग्रहणा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | म् <b>६</b> १-४६०       |

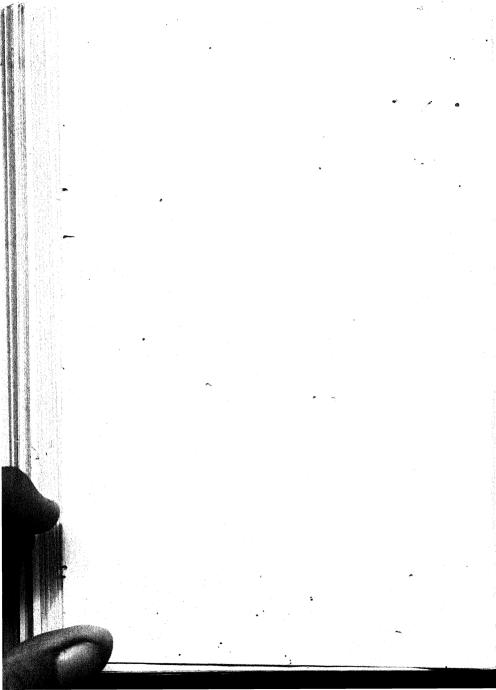

।। श्रीः॥ महाभारतविराटपर्वस्थानामग्रुद्धानां शोधनम्

| पुटम् | पङ्क्तिः | अग्रुद्धम्                   | शोधनम्                       |
|-------|----------|------------------------------|------------------------------|
| १२    | २०       | दशनीयान                      | दर्शनीयान्                   |
|       |          | कु <b>रा</b> ळै              | कुश्ले                       |
| १६    | २०       | प्र <b>च्ङन्नोऽन्नभ</b> याचत | प्रच्छ <b>न्नोऽन्नमयाच</b> त |
| 36    | દ્       | बाहा                         | वाहा                         |
| १९    | 4        | परिपातुके                    | परिपादुके                    |
| २४    | १३       | नाऽहं                        | नाहं                         |
| २८    | 88       | सान्वितो                     | सान्त्वितो                   |
| ४३    | १८       | आरोह                         | आरुह्य                       |
|       | १९       | निक्ष्माचायुधानि             | निक्षिपाम्यायुधानि           |
|       | २०       | चतुतुष्टयं                   | चतुष्टयं                     |
| ६८    | 20       | परिपातुके                    | परिपादुके                    |
| ७३    | १९       | इदंतुकमसमं नचैतत्            | इदं तु कर्म नसमं तवै-        |
| ७९    | १२       | प्रणष्ट                      | प्रनष्ट [तत्                 |
| १३२   | २१       | भजन्सुत                      | भजन्त्युत                    |
| २७८   | १७       | वन्यौन्य                     | वन्योन्य                     |
| १९१   | २२       | सस्कारै                      | संस्कारै                     |
| 899   | २        | प्रणष्टास्ते                 | प्रनष्टास्ते                 |
| •     | १९       | प्रणष्टास्ते                 | प्रनष्टास्ते                 |

| पुटम्       | पङ्क्तिः | अशुद्धम्       | शोधनम्           |
|-------------|----------|----------------|------------------|
| १९९         | १९       | अधिकः पाठः     | पाठान्तरम्       |
| २१६         | १५       | प्रणष्टास्ते   | प्रनष्टास्ते     |
| २१ट         | २२       | ममितोजसाम्     | मिमतौजसाम्       |
| २६१         | १७       | गृधानां        | गृध्राणां        |
| २६७         | २०       | शोर्या         | शौर्या           |
| २७९         | २        | चाजिह्यगा      | चाजिह्यगा        |
| २८१         | २        | तत्तत्स्वाकत्व | तत्तत्स्वामिकत्व |
| २८६         | ६        | क नु           | क नु             |
| <b>२</b> ९५ | १९       | प्रणष्टं       | प्रनष्टं         |
| ३००         | 88       | घनुषश्चेव      | धनुषश्चैव        |
| ३०५         | १०       | तैगृहीतव्यं    | तैर्गृहीतव्यं    |
| 100         | १३       | मत्स्ये .      | <b>मात्स्ये</b>  |
| ३१६         | १        | आमतं           | आगतं             |
| ३२७         | ९        | सम्प्राप्ता    | सम्प्राप्तान्    |
|             | १०       | गुप्तास्       | गुप्तांस्        |
| ३३६         | १८       | रथवरन्नदुन्    | रथवरान् नुदन्    |
| ३५३         | Ę        | बडवा           | बडवा .           |
| ३९४         | २        | इश्रधा         | दशघा             |
| ३९९         | १५       | कान्तेयो       | कौन्तेयो         |
| 880         | 88       | पयन्त          | पर्यन्त          |
| ४२१         | 88       | द्रोगिं        | द्रौणि           |
|             | i e      | · 1            |                  |

| पुट  | पङ्क्तिः | अशुद्धम्          | शोधनम्            |
|------|----------|-------------------|-------------------|
| ४५०  | १२       | अभिभूयं           | अभिभूय            |
| ४५२: | १२       | नृपतिसं 🗸         | <b>नृ</b> पतिस्   |
| ४५४  | १९       | पोराः             | पौराः             |
| ४६२  | १६       | सैन्द्रे          | सेन्द्रै          |
| ४६४  | 3        | जना               | जनाः              |
| ४६६  | १६       | कथञ्ज <b>न</b>    | कथञ्चन            |
| ४७४  | १८       | कौशेषु अयं स्रोको | कोशेषु अयं स्रोको |
| ४७६  | 6        | प्रमेथेन          | प्रमेयेण          |
| 866  | 80       | रजा               | राज               |
| 898  | २०       | सहिता             | सहिता:            |

PRINTED BY V. RAMASWAMY SASTRULU & SONS, AT THE 'VAVILLA PRESS', MADRAS.—1932.